# मधुकरी श्लांस

[ भागः १]

## सम्पादक विनोदशङ्कर व्यास

प्रकाशक सरस्वती प्रेस, बनारस केंट।

शाखाएँ—यनारस सिटी, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद।

प्रकाशकः श्रीपतराय, सरस्वती प्रेस, बनारस कैन्ट।

> चौथा परिवर्तित संस्करण युद्ध-जनित अनिरिक्त व्यय-सहित मृल्य ३)

> > मुद्रक प॰ पृथ्वीनाय भार्गव, **भार्गव भूषण प्रेस, बनारस**।

#### अनुक्रम

### [ कहानियों के नीचे उनकी पृष्ठ-संख्या दी हुई है।] किम्द्री-कहारिक्यों का विकास

2-23

| १–२३                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| १<br>स्वर्गीय श्रीजयसंकर 'प्रसाद'<br>आ शश-दीय, चित्रवाल पत्थर, गुंडा<br>२७-२८ ३९-५१ ५२ ६६ | रचनाकाल<br><b>१९११ ई०</b> |
| २ <b>पं० विश्वस्मरनाथ दास्मा कोदािक</b> वह प्रतिमा, तार्ह<br>६७-७८ ७९-९२                  | १९१३ ई०                   |
| ३<br>राजा राजियसरप्रण मसाद सिंह<br>कानों में कॅमना<br>९३ १०१                              | 51                        |
| <b>४</b><br><b>प०</b> ज्वारत्यद् <b>स शमी</b><br>विधवा, वर्णन<br>१०२-११५ ११६-१२३          | १९१४ ई०                   |
| श्रीजनुरासेन शास्त्री<br>ानी, जीवानी<br>१२४-१२८ १२९-१३४                                   | 55                        |
| ६<br><b>स्वर्गाय पं०</b> बद्गीलाथ <b>मट</b><br>गॅमिफ साटब की भरमात<br>१३५-१४०             | <b>3</b> 3                |
| <b>७</b><br>श्रीशिवपृत्रन <b>सहाय</b><br>कार्ना का प्राट<br>१४१-१४८                       | 39                        |
| रू<br>स्वर्गीय पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी<br>उसने कहा था<br>१४९ १६५                        | १९१५ ई०                   |

| 8                                          | रचनाकाल |
|--------------------------------------------|---------|
| स्वर्गीय श्रीप्रेमचन्द                     | १९१६ ई० |
| कफन,   शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम          |         |
| <b>१</b> ६६-१७६ १७७-१९० १९१ २००            |         |
| १०                                         | •       |
| श्रीराय कृष्णदास                           | १९१७ ई० |
| गहूला, अन्तःपुर का आरम्म                   |         |
| २०१-२०९ २१०-२१३                            |         |
| ११                                         |         |
| श्रीपदुमलाल पुन्नालाल वर्ष्शी              | 77      |
| गूँगी                                      |         |
| <b>૨</b> ૄ૪-ે-૨ૄ૧૭                         |         |
| <b>१</b> २                                 |         |
| पं० बालकृष्ण दार्मा 'नवीन'                 | १९१८ ई० |
| गोंई जीजी                                  |         |
| २१८-२२५                                    |         |
| १३                                         |         |
| स्वर्गीय श्रीचण्डीत्रसाद ' <b>हदये</b> रा' | १९१९ ई० |
| उन्मादिनी                                  | •       |
| २२६-२४९                                    |         |
| १४                                         |         |
| पं० गोविंदवहाम पन्त                        |         |
| जूठा आम, मिलन-मुहूर्त                      | "       |
| २५० -२५३ २५४ २६५                           |         |
| १५                                         |         |
| श्रीसुद्दीन                                | १९२० ई० |
| कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी          | ******  |
| 266-264 266-284                            |         |
| १६                                         |         |
| पाण्डेय वेचन हार्मा 'उत्र'                 | 9022 8- |
|                                            | १९२२ ई० |
| ्र उसकी माँ, चाँदनी<br>२९६३११ ३१२३२६       |         |
| 174-411 471-414                            |         |

हिन्दी कहानियों का विकास

माज में जब-सामूहिक रूप से कृति-शक्ति का सरल विकास प्रौढ़ होने लगता है, सम्भवतः उसके साथ ही, अथवा उससे संघर्ष करती हुई, कहानियाँ बनने लगती हैं। कभी-कभी छड़के वृद्धों की मनोरंजनपूर्ण क्रियाओं का स्मरण करूने के लिये, उन्हें गढ़ रखते हैं, और कभी वृद्ध, उन लड़कों को अपने विदग्ध अनुभव की शिक्षा देने के लिये बनाते हैं! यह अन्योन्य सहायता समाज के प्रारम्भिक शान-विकास के लिये अनावश्यक नहीं है।

'संदुपदेश भी कहानी का प्राचीन हेतु है; परन्तु धीरे-धीरे लोक-संग्रह, हँसी, मनोरखन और धार्मिक शिक्षा में भी इसका उपयोग होने लगा। भारतीय साहित्य में ऋग्वेद, ब्राह्मणों और उपनिषदों में सरमा, वामदेव, रोहित, जावालि और नाचिकेता आदि के उपाल्यान कहानी-साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन हैं। इस तरह की धार्मिक आख्यायिकाएँ बौद्ध तथा जैन सम्प्रदायों में भी अधिक लिखी गई हैं। बौद्धों की जातक-कथा विश्व के कथा-साहित्य का एक प्रधान अंग है। जैनों के नन्दीसूत्र में वर्णित कहानियाँ भी कम महत्व नहीं रखतीं।

पिछले काल के दार्शनिकों ने भी न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों की प्रमाणित करने के लिये आख्यायिकाओं का प्रयोग किया है। किसी गहन विषय को समझाने के लिये, इससे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं था। इसका प्रमाव धर्म, सुमाज, दर्शन और राजनीति तथा साधारण शिष्टाचारों पर भी पढ़ता था। उस समय कहानी के आलम्बन-उपकरण में बहुत तीव्र उन्नति हुई, और पछ, पक्षी, मनुष्यों के अंग, भूत-प्रेत, चेतन और अचेतन कितने ही कहानियों के पात्र बने। हँसना, सुलाना, मनोरखन करना, उपदेश देना और कुशलता उत्पन्न करना—यही उनकी उपयोगिता थी। उनकी अस्वामाविकताओं पर कोई इतना ध्यान न देता था।

कहना न होगा कि संसार के ज्ञान के उपासकों ने अपनी-अपनी

भिन्न-भिन्न धाराओं में कहानी से सहायता लेकर आशातीत सफलता प्राप्त की थी।

#### (१) ऋग्वेद : अपाला की कथा---

एक युवती स्त्री किसी रोग के कारण, अपने पित-द्वारा पित्यक्ता होती हैं। उसे कोई सहायता नहीं देता, वह अपने दुःख में अकेळी असहाय है। इन्द्र उसे मुक्त करके, उसका दुःख छुड़ाते हैं।

#### (२) ब्राह्मण-

रोहित बिल के लिये चुना जाता हैं। उसे आकाश-वाणी से यह सूचना होती है कि कर्मशील कियात्मक मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह बराबर घूमता हैं। संयोगवश अकाल में एक दुखी परिवार उसके बदले में, अपने एक लड़के की बिल देना स्वीकार करता है, केवल कुछ धन की आशा पर। विश्वामित्र के आ जाने से बिल नहीं होने पाती, दोनों के प्राण बच जाते हैं।

#### (३) उपनिषद-

जावालि सत्यकाम गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा से गौतम के पास जाता है। नाम और गोत्र पूछने पर वह अपनी माँ से सुनी हुई सच्ची बात कह देता है कि यौवन-काल में कितने ही सम्बन्ध होने के कारण यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि वह किस गोत्र का है। सत्य को इतने स्पष्ट रूप से निःसङ्कोच कहने के कारण कुलपित कहते हैं कि तुम वास्तव में ब्राह्मण हो, क्योंकि सत्य बोलते हो।

### (४) सांख्य दर्शन—

बहुमियोंगे विरोधो रागादिभिः कुमारी राङ्खवत् ॥ ९ ॥

एक बड़ी चञ्चल लड़की थी। उसके माता-पिता उसकी चञ्चलता से घवड़ा उठे। उन्होंने उस कुमारी के हाथ में शङ्क की चूड़ियाँ पहना दीं। इसलिए जब वह उछलती-कृदती, तो उन चूड़ियों की ध्वनि होती, और वे उसकी चञ्चलता समझ जाते।

#### लोकोक्ति-

वधूमाषमापन न्यायः ।

इसी की ध्वनि महाकवि विहारीलाल के इस दोहे में है—

कन देवो सौंप्यो ससुर, वहू थुरहथी जानि। रूप-रहचटे लिप लग्यो, माँगत सब जग आनि॥ २९५॥

( बिहारी-रत्नाकर )

एक आदमी वड़ा कंज्स था। उसकी पुत्र-वधू विवाह के बाद घर में आई। उसके हाथ छोटे-छोटे थे, इसिंख समुर ने अन्न बॉटने के लिये उसी से कहा—"जिसमें उसके हाथ से थोड़ा-ही-थोड़ा सब को मिले, किन्तु वह बड़ी रूपवती थी। अतएय उसके रूप को देखने के लिये बहुत-से लोग मॉगने के लिए आए। बहुत-से अयाचक भी मङ्गन बने!"

#### (५) नन्दीसूत्र (300 A.D.)

एक राजा थे। उनका एक वड़ा प्रिय हाथी था। एक दिन अचा-नक हाथी वीमार पड़ा। राजा बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने गाँववालों को उसकी सेवा के लिये नियुक्त किया और कहा—"इस हाथी का प्रतिदिन का समाचार मुझे मिलना चाहिये, और जो इसकी मृत्यु का समाचार लायेगा—उसे प्राण-दण्ड दिया जायगा।"

हाथी बहुत दिनों तक बीमार रहा । गाँव में से कोई-न-कोई उसका समाचार ठेकर नित्य राजा के पास जाता । एक दिन हाथी मर गया । ग्रम्ब के सब छोग बड़े संकट में पड़े । नित्य की तरह आज कौन समाचार ठे जाय ? किसी का साहस न होता था । उस गाँव में एक नट बड़ा चतुर था । वह हाथी का समाचार ठेकर राजा के पास गया । उसने कहा— "महाराज, हाथी न देखता है, न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है ।"

राजा ने आश्चर्य से पूछा—''तो क्या मर गया ?'' उसने कहा—''महाराज, यह हम कैसे कह सकते हैं ?'' जातक की कहानियों के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। अनेक प्रमाणों से यह निश्चित किया जा सकता है कि जातक की कथाएँ, प्राचीन आयों की कहानियों का एक सुन्दर संस्करण है। उनका रचना-काल ईस्वी से पूर्व चौथी शताब्दि के बाद का नहीं है; क्योंकि वैशाली के महासंगीति में जो त्रिपिटक का सङ्कलन हुआ, उसमें जातक कथाओं का स्वष्ट उल्लेख है।

'हेरोडोटस' ने अपनी पुस्तक (४५० बी० सी०) में अपने से १०७ वर्ष पहले के कहानीकार इसाप का उल्लेख किया है। इसाप का समय उसके कथानुसार ५५० बी० सी० है।

'अरस्त्' ने भी अपने व्याख्यान में राजनीति के दृष्टान्त-रूप से दो कहानियों का उल्लेख किया है।

- (१) 'स्टेसीकारश' की कहानी--लगभग ५५६ बी० सी०।
- ( २ ) 'इसाप' की कहानी—५५० बी० सी०।

किन्तु प्रीक इसाप की बहुत-सी कहानियों में जातक का प्रतिबिम्ब है। सिंह की खाल में गदहेवाली कहानी इसका प्रमाण है। एक बात विचार-णीय है, कि वास्तव में प्रीक इतिहास में सर्व-प्रथम कहानियों का संप्रह (३०० बी० सी०) 'डेमीटीयसफोल्टिरीयस' ने किया। उसी संप्रह का नाम 'इसाप की कहानी' है। इस प्रकार इसाप की कहानियों का संप्रह वैशाली के महासंगीति से पीछे का ही ठहरता है।

श्री ईशानचन्द्र घोष का मत है कि जो छोग जातक-साहित्य का अध्ययन करेंगे, उन्हें मालूम होगा कि मध्य एशिया की सब जातियों क्रिकथा-कहानियों पर जातक-कहानियों की छाप है । इटली के विद्वान् 'कास्पारेटी' मित्र-विन्दक-जातक को ही फ़ारस के सिंधवाद जहाज़ी की मूल भित्ति मानते हैं।

राधा-जातक भी प्रकारान्तर से अरव के कथा-साहित्य में मिलता है। बात यह है कि यह सब जांतियाँ जो मुसलमान हुईं, वे पहले प्रायः बौद्ध थीं, और हुस तरह से परम्परागत जातीय कथा-कहानियों का अपने नवीन साहित्य में उन लोगों का उपयोग करना असम्भव नहीं।

अरव छोगों के सम्पर्क में आने से 'कारोछीना' के नीग्रो बच्चे भी श्लेशरोम जातक से (रिमांस चाचा की कहानी के रूप में) परिचित हुए । मध्य युग में 'जेरुसलम' के झगड़े के समय धर्म-युद्ध से लौटकर वीर रिचर्ड ने अपने विद्रोही सामन्तों के शत्यङ्गी जातक की छाया-कथा सुनाकर समझाया था।

महाकवि 'चाँसर' का Pardonar's Tale वेदन्म जातक के आधार पर रचित है। छोग तो 'रोक्सिपियर' के 'मरचेण्ट ऑफ वेनिस'को भी भारतीय कथा के आधार पर बना हुआ मानते हैं।

इघर भी ला फण्टेन प्रभृति कहानी-लेखकों पर भारतीय उपाख्यानों का बहुत कर्ज हैं ।

ईसा की तीसरी शताब्दि में बेब्रियास ने रोम-सम्राट् के राजकुंमार के लिए २०० कहानियों का एक संग्रह बनाया। उसमें उसने मिश्र देश के कहानी-लेखक केविसीस का उल्लेख किया है, और उन कहानियों में भी बहुत-से जातकों की छाया है।

कुछ लोगों का अनुमान है, कि केबिसीस, यहूदी कहानी-लेखक, भी केवल काश्यप का रूपान्तर है; क्योंकि जातकों में काश्यप बुद्ध-काल का कथाकार है।

'बेंब्रियास' की कहानियों में पीछे जो उपदेश (Moral) निकालने की व्याख्या लगी हुई मिलती है, वह ठीक जातकों की नकल है। नीचे कुछ ग्रीक और रोम की कहानियों के आधारस्वरूप, इसाप और जातक की कहानियों की समानता के उदाहरण दिये जाते हैं।

| जातक           | इसाप                       |
|----------------|----------------------------|
| नृत्य जातक     | The Jay and Peacock        |
| मराक जातक      | The Baldman and the Fly    |
| सुवर्णहंस जातक | The Goose with golden eggs |

सिंहचर्म जातक The Ass in a lion's skin कच्छप जातक The Eagle and the Tortoise जम्बू जातक The Crow and the Fox जनराकुन जातक The Wolf and the Crave चूल्ळ धनुर्येह जातक The Dog and the Shadow कुक्कुट जातक The Fox, the Cock and Dog द्विप जातक The Wolf and the Lamb

जातकों के साथ-ही-साथ, जो धर्म-प्रचार की विभिन्न धारा के कारण पाली और प्राकृत में लिखे गये थे, भारत की प्रमुख संस्कृत भाषा तथा उसके परिवारवर्ग की अन्य भाषाओं में भी कहानियों का पूर्ण विकास हुआ था। महाभारत में प्रसंग के अनुसार बहुत-सी छोटी-छोटी आख्यायिकाएँ वर्त्तमान हैं। पुराणों को तो एक प्रकार से धार्मिक उपाख्यानों का संग्रह ही कहना होगा।

पञ्चतन्त्र, हितोपदेश इत्यादि संस्कृत के प्रसिद्ध कथा-प्रन्थ हैं, किन्तु अन्य अपभ्रंश भाषाओं में भी भारतीय प्रचलित कहानियों का एक बड़ा संप्रह था। ईसा की पहली शताब्दि में पैशाची भाषा में 'बृहत् कथा' की रचना हुई, जो अब संस्कृत की 'बृहत् कथा-मञ्जरी' और 'कथा सरित् सागर' के रूप में उपलब्ध है।

पञ्चतन्त्र आदि का तो अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद हुआ ही, किन्तु 'बृहत् कथा' के रचना-संगठन (construction) का अनुकरण करके 'सहस्र-रजनी-चिरत्र' इत्यादि अन्य भाषाओं में बने। इस तरह के संग्रहों की एक प्रधान विशेषता हैं कि किसी एक व्यक्ति को केन्द्र बनाकर समाज में प्रचित्र अनेक आख्यायिकाएँ सजा दी जाती हैं, और यह क्रम भी जातकों के प्रचार से अनुकरण किया गया था। जातकों के राजा ब्रह्म-दत्त, और 'सरित्-सागर' के नरवाहनदत्त के ही ढंग पर फारस के राज-कुमार भी किस्पत किये गये, जिनके चारों ओर 'सहस्र-रजनी-चरित्र' की

#### आख्यायिकाएँ थीं।

संस्कृत-साहित्य में इस ढंग का अन्तिम सङ्कलन 'दशकुमार-चरित्र' है। इस तरह से आप देखेंगे, िक भारतीय कथा-साहित्य का कितना अपूर्व विस्तार था; किन्तु क्रमशः उपाख्यानों की उपादेयता बदलती गई, और साथ-ही-साथ उसका उद्देशऔर रूप भी बदला। धार्मिक कथाओं में जहाँ साहस धर्म के लिये होता था, वहाँ पिछले काल में स्वार्थ और लौकिक उन्नति की ओर कहानियों का अधिक द्युकाव दिखलाई पड़ता है।

यात्रा, साहस के कार्य, आश्चर्यमय क्रिया-कलाप, तथा स्वार्थ-संबंधी कूट-चातुरी इन कहानियों में भरी हुई है। छल-प्रवञ्चना आदि किसी भी प्रकार से लौकिक विजय प्राप्त करना, तथा निर्मीक होने की शिक्षा देना—इन कहानियों का उद्देश हैं। 'दशकुमार-चरित्र' इसका सब से अच्छा उदाहरण हैं। यह ठीक उसी भाव (Spirit) में लिखा गया, जिसमें कि वर्त्तमान काल की योरोपियन साहसिक (Adventurous) कहानियाँ लिखी जाती हैं।

हाँ, कहीं-कहीं लोक-चरित्र की तीव्र आलोचना तथा नीति और व्यंग की प्रधानता भी है। अपभ्रंश भाषा में भी बहुत-सी कहानियाँ लिखी गई हैं, किन्तु अभी उनका अधिक पता नहीं लगता, और हम वर्त्तमान हिन्दी के आदि-युग की ओर चले आने के लिए वाध्य होते हैं।

हिन्दी में कहानियाँ अनुवाद के रूप में 'बैतालपचीसी', 'सिंहासन-बचीसी', 'ग्रुकबहत्तरी', आदि के नाम से आई हैं, किन्तु हिन्दी में कहानी का चच्चा विकास 'रानी केतकी की कहानी' से हुआ हैं।

आधुनिक खड़ी बोली के साहित्य का विकास, छल्दूलाळजी 'प्रेमसागर' के समय, यानी १८ वीं द्यताब्दि ई० के आरम्भ से ही हुआ हैं। छल्दू-लाल के समकालीन सदल मिश्र,इंशाअल्लाहखाँ और मुंशी सदामुखलाल थे।

सदल मिश्र का 'नासिकेतोपाख्यान' हिन्दी-कहानी का पहला रूप है; किन्तु यह एक पौराणिक कथा है।

'रानी केतकी की कहानी'—

राजकुमार हिरन के पीछे घोड़े पर जाता है। वह उसे नहीं मिलता, अतएव थककर विश्राम लेना चाहता है। उसने देखा; अमराइयों में बहुत-सी युवितयाँ झूले पर झूल रही थीं। वहीं रानी केतकी से भेंट होती है। एक-दूसरे की अँगूठियों का परिवर्तन होता है। घर चले आते हैं। विवाह की बातचीत चलती है। रानी केतकी का पिता अस्वीकार कर देता है। दोनों राज्यों में युद्ध आरम्भ होता है। रानी केतकी के पिता के गुरु आते हैं। मन्त्र-द्वारा, राजकुमार और उसके माता-पिता हिरन बन जाते हैं। बहुत दिनों के बाद रानी केतकी के प्रयत्नों से फिर गुरुजी आते हैं। गुरुजी इन्द्र को बुलाते हैं। राजकुमार, उसके भाता-पिता आदि फिर मनुष्य के रूप में हो जाते हैं। अन्त में राजकुमार और रानी केतकी का विवाह हो जाता है।

इस कहानी का रचना-काल १८०३ ई० माना जाता है । यह एक मुसलमान लेखक इन्शाअल्लाह खाँ द्वारा लिखित हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी है । इस कहानी को पढ़कर हँसी आती है । सचमुच यह एक खिलवाड़ माल्स्म पड़ता है ; किन्तु केवल इस एक कहानी से सवा-सौ-वर्ष पहले से लेकर आज तक की हिन्दी-कहानियों, और साथ-साथ हिन्दी-गद्य का विकास कैसे हुआ, यह हम मली भाँति जान लेते हैं । अतएव यह एक खिलवाड़ भी अपनी प्राचीनता के कारण आज साहित्य में अपना महत्व रखता है ।

१८ वीं शताब्दि के मध्य तक कहानियों के इतिहास के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई; पौराणिक और धार्मिक कथाओं का ही संस्कृत-साहित्य से अनुवाद होता रहा। इसके बाद राजा शिवप्रसाद (सितारेहिन्द) का 'राजा भोज का सम्मा' भाषा के नये साँचे में ढलकर, कहानी के आकार में हिन्दी-संसार के सामने आया।

भारतेन्दु-काल में कथा-प्राहित्य का जा़रों से विकास हो रहा था।

बँगला और अँग्रेज़ी से भी अनुवाद आरम्भ हो गया था । उसी समय वाबू काशीन थ खत्री ने 'लैम्ब्स टेल्स' का अनुवाद किया था ।

र्१९०० ई० में 'सरस्वती' का प्रकाशन आरम्म हुआ। कहानियों की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए, कहना होगा, कि 'सरस्वती' द्वारा ही आज हम कहानी-साहित्य का पूर्ण विकास हिन्दी में देख रहे हैं। पं० किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती' कहानी १९०२ ई० में 'सरस्वती' म प्रकाशित हुईं थी। लाला पार्वतीनन्दन के नाम से बाबू गिरिजाकुमार घोष ने अँग्रेज़ी की कई कहानियों का लायानुवाद किया था। 'भूतों की हवेली' खूब पसन्द की गई। कहानियों के प्रति पाठकों, की रुचि बढ़ने लगी। 'सरस्वती' में प्रकाशित कहानियों को लोग बड़े चाव से पढ़ने लगे; किन्तु मौलिक लेखकों का अभाव था।

श्रद्धेय पं॰ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत की आख्यायिकाओं को हिन्दी-रूप दिया था। 'बंग-महिला' ने बँगला की उच्च कोटि की कहा-नियों से हिन्दी जनता को परिचित कराया था। उसकी कहानियों में 'दुलाई-वाली' उस समय की दृष्टि से बहुत अच्छी है'। हिन्दी-कहानियों का वह आरम्भिक काल था।

वर्त्तमान युग की मौलिक कहानियों का विकास 'इन्दु' के द्वारा अधिक हुआ। रि९१ ई० में बाबू जयराङ्कर 'प्रसाद' ने 'इन्दु' में एक मौलिक कहानी लिखी। उसका नाम था—'प्राम'। 'प्रसाद' जी युग-प्रवर्त्तक किव थे। अतएव उनकी कहानियों में भावुकता का ओत-प्रोत होना स्वाभाविक ही है। उनकी कहानियों स्थायी साहित्य की चीज़ हैं। उन्हें दो सौ वर्षों के बाद पढ़ने पर उतना ही मज़ा आयेगा, जितना आज आता है। 'आकाश-दीप', 'बिसाती', 'प्रतिष्विन', 'देवदासी', 'चूड़ीवाली', 'स्वर्ग के खँड़हर में', 'गूदड़साई', 'नूरी', 'सलीम', 'चित्र-मिन्दिर', 'चित्र-वाले पत्थर' और 'सालवती' आदिकहानियाँ हिन्दी-साहित्य में अमर रहेंगी। जिस तरह 'प्रसाद' जी की कियताओं से हिन्दी में नवयुग आरम्भ

हुआ है, उसी तरह उनकी कहानियों ने भी अपनी सीमा बना ली हैं। उनकी कहानियों में कला का पूर्ण विकास हुआ हैं। इसका आनन्द विद्वान् पाठक ही अनुभव कर सकेंगे। 'प्रसाद' जी की रचनाय साधारण पाठकों के लिये नहीं होती हैं। हिन्दी में मौलिक कहानियों की पहली पुस्तक उनकी कहानियों का संग्रह 'छाया' नाम से प्रकाशित हुई, जो साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में भी रही।

'प्रसाद' जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि सब कुछ लिखकर हमारे साहित्य का मस्तक गर्व से ऊँचा कर दिया है। उनके नाम पर, विश्व साहित्य के बाजार में आज हम भी एक कोने में खड़ें रहने का साहस करते हैं।

१५ नवम्बर १९३७ ई० को महाश्मशान पर उनका अन्तिम दर्शन जिसने किया है, वह जीवन भर ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व और विलष्ठ शरीर के क्षीण और जर्जर अवस्था का चित्र अपनी आंखों से न हय सकेगा। संसार की नश्वरता का ्गीत गानेवाला कि सुख दुःख का अगणित इतिहास छोड़कर स्वयं एक चिर सत्य का प्रमाण बन गया था।

'प्रसाद' जी ने अपने जीवन-काल में ६९ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी पहली कहानी 'प्राम' और अन्तिम 'सालवती' हैं।

सन् १९१३ में पं० विश्वम्भरनाथ द्यामी 'कौद्यिक' की पहली कहानी 'रक्षा-वन्धन' सरस्वती में छपी थी। हिन्दी के चुने हुए कहानी-लेखकों में 'कौद्यिक' जी का उच्च स्थान है। 'सरस्वती' सम्पादक श्री बख्द्यीजी का कहना था कि 'ताई' उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी है। मुझे भी 'ताई', 'वह प्रतिमा' और 'सहृदय रानु' बहुत पसन्द आई।

बँगला और अँग्रेजी कहानियों के अनुवाद ने भी लेखकों को आकर्षित किया। मौलिक कहानी लिखने की प्रथा चल निकली। १९१३ ई० में सूर्यपुराधीश राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की 'कानों में कँगना' कहानी 'इन्दु' में छपी। उस समय हिन्दी में अपैने ढंग की यह पहली कहानी थी। "किरण ! तुम्हारे कानों में यह क्या है ?" उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा—"कङ्गना।"

इस शैली को सरलतापूर्वक लिखकर राजा साहव ने पढ़नेवालों को मुग्च कर दिया था। इस कहानी की भाषा बड़ी सजीव है। राजा साहब हिन्दी के गद्य-कवि हैं। आपकी 'विजली' कहानी भी अपूर्व है।

उन दिनों 'सरस्वती' और 'इन्दु' में मौलिक कहानियाँ प्रकाशित होने लगीं। 'पं० ज्वालादत्त शम्मां की पहली कहानी 'सरस्वती' १९१४ ई० में निकली थी। उस समय प्रेमचन्दजी की कहानियों का हिन्दी में जन्म नहीं हुआ था। शम्मांजी की घटनात्मक कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती थीं। पढ़ने में खूब मन लगता था। इस तरह कभी कौशिकजी की और कभी शम्मांजी की कहानियाँ बराबर 'सरस्वती' को सुशोभित करती रहीं।

श्री० चतुरसेन शास्त्रीं की पहली कहानी 'ग्रह-लक्ष्मी' में प्रकाशित हुई थी। १९१४ की बात हैं। उस समय शास्त्रीजी से कहानी-लेखक के नाते बहुत कम लोग परिचितथे। उनकी कहानियों का प्रचार तो इधर ही कई वर्ष में हुआ है। आपकी अब तक की कहानियों में 'खूनी' को मैं उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना समझता हूँ।

स्वर्गीय पं॰ बद्रीनाथ भट्ट हास्यरस के सुप्रतिष्ठित छेखक थे। उनका देहान्त १-५-३४ ई॰ को हुआ। उनके रचनाकाल के सम्बन्ध में उनके बड़े भाई पं॰ ऋषीश्वर नाथजी भट्ट ने छिखा हैं—''जहाँ तक याद है कु॰ हनुमन्तिसिंह रघुवंशी द्वारा सम्पादित' 'स्वदेश-बांधव' में सन् १३।१४ के छगभग।'' 'मुन्सिफ साहब की मरम्मत' उनकी सर्वोत्तम कहानी है।

श्री० शिवपूजन सहाय को कहानी-लेखक के नाते बहुत कम लोग जानते हैं; किन्तु आपकी आरम्भिक कहानियाँ १९१४ ई० में प्रकाशित हुई थीं। 'कहानी का प्लाट' उनकी सुन्दर कृति है।

१९१५ ई० में 'उसने कहा आ' कहानी ने विद्वानों को चिकत कर दिया। इसके लेखक थे, स्वर्गीय चन्द्रधर शम्मी गुलेरीजी।हिन्दी कहानियों में इसके जोड़ की आज तक कोई दूसरी कहानी नहीं निकली। कई वर्षी की वात है। मैं 'मधकरी' के सङ्कलन के लिये 'सरस्वती' की फाइल उलट रहा या। एकाएक मेरी दृष्टि इस कहानी पर पड़ी। शिर्षक ही आकर्षक या। मैं बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। कहानी पढ़ते-पढ़ते तिवयत उछलने लगी। ऐसी कहानी भी हिन्दी में है? आस्चर्य था! इस कहानी को तव से मैं कितनी बार पढ़ चुका, नहीं कह सकता। मैंने अनेक कहानी लेखकों से इस कहानी पर उनकी सम्मति पूछी। सभी ने इसको सराहा और प्रशंसा की। मेरा अपना मत है, कि हिन्दी में यह पहली 'रियलिस्टिक' (Realistic) कहानी है। इसमें कहानी के सब अंग वर्चमान हैं। इस कहानी को जो एक बार ध्यान से पढ़ेगा, वह जीवन-भर नहीं भूल सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

रि१९६ ई० में हिन्दी-कहानियों में युगान्तर उपस्थित करनेवाले श्री प्रेमचन्दजी की पहली कहानी 'सरस्वती' में निकली। इसके पहले उर्दू में 'प्रेम-पच्चीसी' इत्यादि उनकी पुस्तकें निकल चुकी थीं। हिन्दी की दुनिया में प्रेमचन्दजी की कहानियाँ बड़े आदर और चाव से पढ़ी जाती हैं। आप इस कला के आचार्य थे। जिन्हें जरा भी कहानियों से शौक है, वे प्रेमचन्दजी को भली भाँति जानते हैं। '८ अक्टूबर १९३६ ई० को आपका स्वर्गवास हुआ। प्रेमचन्दजी बड़े स्वावलम्बी पुरुष थे। जीवन में अनेक किठनाइयों का सामना करते हुए भी सदैव हँ समुख रहते थे। सादा जीवन और सरल प्रकृति उनकी विशेषता थी। उनके व्यक्तित्व को देखकर कोई भी अनुमान नहीं कर सकता था कि हिन्दी के इतने महान् कलाकार श्री० प्रेमचन्दजी यही हैं।

यहाँ उनकी तीन सर्वोत्तम कहानियाँ 'कफन', 'शतरंज के खिलाड़ी' और 'आत्माराम' दी जाती हैं।

श्री॰ रायकृष्णदासजी की कहानियों में 'गहूला' सर्वोत्तम है'। आपकी पहली कहानी १९१७ ई॰ में प्रकाशित हुई थी। छोटी कहानियाँ आप बड़ी कुशलता से लिखते हैं।

श्री० पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कला के पूर्ण पारखी हैं। आप 'सरस्वती' का सम्पादन कई वर्षों तक कर चुके हैं। १९१७ ई० में आप की पहली कहानी 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। बहाँ आपकी 'गूँगी' कहानी दी जाती है।

१९१८ ई॰ में पं॰ बालकु ण शर्मा 'नवीन' की पहली कहानी 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियों में 'गोई' जीजी' मुझे अधिक पसन्द है।

स्वर्गीय चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' का रचना-काल १९१९ ई० है। 'हृदयेश'जी ने अपनी छोटी-सी आयु में-ही बहुत-कुछ लिखा। उनकी असामयिक मृत्यु पर हृदय काँप उठा था। उनका अन्तिम पत्र ८।५।२७ का मिला था। उसके एक मास बाद ही उनकी मृत्यु का समाचार मिला। 'मधुकरी' के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करते हुथे, उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था—"सव से पहला लेख मैंने सम्बत् १९७१ अर्थात् १५ वर्ष की अवस्था में लिखा था, पर वास्तविक रूप से मेरी रचना का विकास हुआ है १९७६ में; जिस साल मैंने बी० ए० पास किया था। उसी साल मैं 'इण्डियन-डिफेन्स-फोर्स' देहरादून में रहा था। देहरादून और मंस्री की पर्वत-मालाओं ने, एवं वहाँ की प्राकृतिक सुषमाओं ने मेरे हृदय में स्वतः ही स्फूर्ति उत्पन्न कर दी, जिसका प्रथम फल था—'प्रेम-परिणाम;' जो 'लिलता' में प्रकाशित हुआ था।"

'हृदयेश'जी को अपनी कहानियों में 'पर्य्यवसान' और 'उन्मादिनी' अधिक पसन्द थीं। उनकी रचनाओं में 'उन्मादिनी' को मैं सर्वोचम समझता हूँ। 'हृदयेश'जी अब एक कहानी हो गये हैं। उनकी स्मृति आते ही हृदय से एक आह निकल पड़ती है।

पं० गोविन्दवरूलम पन्त की पहली कहानी 'मिलन-मुहूर्त' १९१९ ई०् में 'प्रतिमा' में निकली थी। 'जूठा आम' और 'मिलन-मुहूर्त' को मैं हिन्दी की उच्च कोटि की कहानियों में समझता हूँ। पन्तजी की कहानियों में भावकता भरी रहती है। 'तैमूरलङ्ग' और 'सब से बड़ा रत्न' भी आपकी अच्छी कहानियों में हैं।

१९२० में 'मुदर्शन' जी की पहली कहानी छपी। इसके पहले आप उर्दू में लिखा करते थे। मुदर्शनजी हिन्दी के विख्यात कहानी-लेखक हैं। उनकी दो उत्कष्ट कहानियाँ 'किन की स्त्री' और 'एथेंस का सत्यार्थी' इस संग्रह में दी जा रही हैं। चिरत्र-चित्रण करने में प्रेमचन्दजी और 'मुदर्शन'जी को कमाल हासिल है। वर्तमान हिन्दी-कहानी-लेखकों में 'मुदर्शन'जी का प्रशंसनीय स्थान है।

'उग्र'जी का रचना-काल १९२२ ई० है । आपकी पहली कहानी 'आज' में प्रकाशित हुई थी। उनकी कहानियाँ भिन्न-भिन्न शैलियों का उदाहरण हैं। 'कला का पुरस्कार', 'मोको चूनरी की साध', 'प्यारे', 'पण्डुआ', 'कुमुदिनी', 'खुदाराम' और हाल ही में लिखी गई कहानी। 'उसकी माँ' आदि हिन्दी-साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। 'उग्र'जी ऐसे प्रतिभाशाली हैं, कि वह जो-कुल चाहें लिख सकते हैं,; कहानी, किवता, उपन्यास, नाटक, प्रहसन—सभी कुल। वह अपनी कला के आचार्य हैं। जो लोग उन्हें प्रतिभाशाली मानने में संकोच करते हों, उन्हें चाहिये, कि इस संग्रह में दी गई उनकी तीन श्रेष्ठ कहानियाँ 'मुनगा', 'उसकी माँ' और 'चाँदनी' का मनन करें।

अध्ययनशील पाठकों के लिये मैं वर्तमान हिन्दी-कहानी-लेखकों को तीन भिन्न-भिन्न स्कूलों में विभाजित करूँ, तो अनुचित न होगा। कारण, यहाँ पर किसी लेखक की किसी अन्य लेखक से तुलना करना मेरा उद्देश नहीं है। प्रत्येक लेखक अपने स्थान पर महान् है।

इन तीन स्कूलों को इस तरह बाँट सकते हैं-

(१) 'प्रसाद' (२) प्रेमचन्द (३) उग्र

'प्रसाद'जी जीवन के एक घटना के चित्र को पूर्ण रूप से अङ्कित

कर देंगे। किन्तु जहाँ वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाप्त हो जायगा, वहीं छोड़ देंगे। फिर, आगे क्या हुआ, इसे पाठकों के सुलझाने के लिये छोड़ देना ही उनकी कला है। मनुष्य-जीवन में सुख, दुख, हँसी, कहाँ छिपी हुई है—इसके वे पूर्ण ज्ञाता थे। भाषा की लोच और वर्णन्-रौली की विशेषता देखिये—

शीरीं ने सहसा अपना अवगुण्ठन उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हँस पड़ी। गुलाबों के दल में शीरीं का मुख राजा के समान मुशोभित था। मकरन्द मुँह में भरे दो नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे, भौरों के पर निस्पन्द थे। कँटीली झाड़ियों की कुछ परवाह न करते हुए, बुलबुलों का उसमें घुसना और उड़ भागना शीरीं तन्मय होकर देख रही थी।

उसकी सखी ज्लेखा के आने से उसकी एकान्त भावना भङ्ग हो गई। अपना अवगुण्ठन उलटते हुए ज्लेखा ने कहा—"र्शारीं! वह तुम्हारे हाथों पर बैठ जानेवाला बुलबुल आजकल नहीं दिखाई देता।"

आह खींचकर शीरीं ने कहा— "कड़े शीत में अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया। वसन्त तो आ गया, पर वह नहीं लौट आया।"

ऊपर के वार्तालाप में कितना मस्ताना ढंग है। एक साधारण-सी बात पूछने के लिये 'प्रसाद'जी कितनी निपुणता, और चुहल से उसे आकर्षक बनाते थे। 'प्रसाद'जी की प्रत्येक कहानी में कुछ विशेषता है। मानसिक विश्लेषण के सूक्ष्म सत्यों की अभिन्यक्ति करना कथा-साहित्य की एक प्रमुख कला है। यह रस का अलैकिक तत्व ग्रहण करके चिरस्थायी होता है। 'प्रसाद'जी इस कला के आचार्य थे।

#### (२) प्रेमचन्द

समाज की स्थूल घटनाओं के आधार पर व्यङ्ग (Satire) के रूप में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, उपादेयता उनका प्रधान गुण है; जो प्रायः सामाजिक हुआ करता हैं।

प्रेमचन्दर्जी समाज की एक साधारण घटना को लेकर बड़ी सफलता से उसका चित्रण करते थे। इसलिये सर्व-साधारण के लिये ऐसी कहानियाँ रुचिकर होती हैं।

्रिंप्रमचंन्द्-स्कूल के लेखक, पं० विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिक', पं० ज्वालादत्त शर्मा, और श्री 'सुदर्शन'जी हैं। मेरा यहाँ यह तालर्थ नहीं हैं; कि प्रेमचन्दजी की शैली का 'कौशिक'जी, शर्माजी, और 'सुदर्शन'जी अनुकरण करते हैं। क्योंकि आरम्भ में ही हम लिख चुके हैं, कि 'कौशिक'जी और शर्माजी का रचना-काल प्रेमचन्दजी के पूर्व का है। किन्तु कहा-नियों के सम्बन्ध में इन लेखकों का दृष्टि-कोण प्रायः एक ही है, और इन चारों लेखकों की शैली में वहुत कम अन्तर है। पर इनमें प्रेमचन्दजी अधिक प्रसिद्ध हैं, अतएव उन्हीं का स्कृल माना जायगा।

### (३) 'उग्र'

तीसरा स्कूल 'उम्र'जी का हैं। किन्तु इस स्कूल के नायक अकेले 'उम्र'जी ही हैं। भाषा, शैली, कल्पना, आकर्षण—सब कुछ उनका अनोखा है। राजनैतिक मौलिक कहानियाँ तो उनके सिवाय, हिन्दी-साहित्य में किसी ने लिखी ही नहीं हैं। 'चिनगारियाँ' इसका उज्बल उदाहरण है। एक-एक कहानी पढ़कर तिवयत फड़क उठती है। लिखने का ढंग उनका मनोमोहक होता हैं। 'दोज़ल की आग' में देखिये, कितना सुन्दर वर्णन हैं—

"मेरी एक बीबी थी। गुलाब की तरह खूबसूरत, मोती की तरह आब-दार, 'कोहेनूर' की तरह बेशकीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की तरह सादी, लड़कपन की हँसी की तरह भोली और जान की तरह प्यारी।

"मेरे एक बच्चा था। चाँदनी-सा गोरा, नये चाँद-सा प्यारा, युवती के कपोल-सा कोमल, प्रेम-सा सुन्दर, चुम्बन-सा मध्र, आशा-सा आकर्षक और प्रसन्न हँसी-सा सुखद।

"मेरी एक माँ थी। मसजिद की तरह बूढ़ी, आम की तरह पकी, दया

की तरह उदार, दुआ की तरह मददगार, प्रकृति की तरह करुणामयी, खुदा की तरह प्यारी और कुरान-पाक की तरह पाक।

"मेरी एक दर्ज़ी की दुकान थी। वहीं मेरी ग्रीबी के बुढ़ापे की लकड़ी थी, वहीं मेरे चार आदिमयों के परिवार के होटल की मालिकिन थी, वहीं मेरी रोज़ी थी, वहीं मेरी रोटी थी, वहीं मेरे उजड़े घर की फूस की ट्टीथी, वहीं मेरी झोपड़ी का चिराग थी। बीबी की हँसी, बच्चे की खुशी, माँ की दुआ, खुदा की याद, सब कुछ वंही थी। वहीं मेरी दुनिया थी।"

मिस्टर इडसन का कहना है, कि कला की दृष्टि से आदर्श सिद्धान्तों को लेकर भी हम रियलिंग्म का निर्वाह कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उपन्यास और कहानियों में उपदेश की प्रथा अस्वाभाविक प्रतीत होती है; किन्तु यह मानना पड़ेगा, कि संसार के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक अधिकतर आदर्शवादी थे। उदाहरण के लिये हिन्दी में एक कहानी का नाम हम ले सकते हैं, जिसमें पूर्ण रियलिंग्म होते हुए भी आदर्श की रक्षा की गई है। वह कहानी है, 'उसने कहा था।' स्वाभाविक चित्रण होते हुए भी कहीं से आदर्श भ्रष्ट नहीं होने पाया है।

घटनाओं का तारतम्य देने के लिये जब लेखक, 'क्यों' और 'कैसे' का प्रयोग करने लगता है, तब परिणाम में वह आदर्शवादी हो जाता है। रियलिज्म में भी लेखक का कथा-भाग 'क्यों' द्वारा बनता है। वह क्यों ? इसलिये कि वह वस्तु-स्थिति से ग्रहण किया जाता है; उस पर लेखक के आदर्श की 'पॉलिश' नहीं रहती।

# मधुकरी

(प्रथम खण्ड)

१९११ ई० से १९२२ ई० तक के प्रतिनिधि लेखकों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ

## श्री जयशंकर 'प्रसाद'

रचनाकाल १९११ई०

जन्म १९४६वि०

टुए १९९४ वि**०** 

## आकाश-दीप

3

"बन्दी !"

"क्या हैं ? सोने दो।"

"मुक्त होना चाहते हो ?"

"अभी नहीं—निद्रा खुलने पर; चुप रहो।"

''फिर अवसर न मिलेगा।''

"बड़ा शीत है, कहीं से एक कम्बल डालकर शीत से मुक्त करता ।" "आँधी आने की सम्भावना हैं । यही अवसर है । आज मेरे बन्धन

#### शिथिल हैं।"

"तो क्या तुम भी बन्दी हो ?"

"हाँ; धीरे बोलो, इस नाव पर केवल दस नाविक और प्रहरी हैं।" "शस्त्र मिलेगा ?"

"मिल जायगा। पोत से सम्बद्ध रज्जु काट सकोगे ?"

"हाँ।"

समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बन्दी आपस में टकराने लगे। पहले बन्दी ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया। दूसरे का बन्धन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक-दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा—स्नेह का असम्भावित आिंगनं। दोनों ही अन्धकार में मुक्त हो गये। दूसरे बन्दी ने हर्षातिरेक से, उसको गर्छ से लगा लिया। सहसा उस बन्दी ने कहा—"यह क्या ? तुम स्त्री हो ?"

"क्या स्त्री होना कोई पाप है ?" —अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा।

"शस्त्र कहाँ है ? तुम्हारा नाम ?"

"चम्पा।" .

तारक-खचित नील अम्बर और नील समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अन्धकार में मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आन्दोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकाल कर, फिर लुढ़कते हुए, बन्दी के समीप पहुँच गई। सहसा पोत के प्रदर्शक ने चिल्ला कर कहा—''आँधी!"

आपत्ति-सूचक तूर्य वजने लगा। सब सावधान होने लगे। बन्दी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था। पर युवक बन्दी ढुलक कर उस रज्जु के पास पहुँचा, जो पोत से संलग्न थी। तारे ढँक गये। तरंगें उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आँधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कन्दुक-कीड़ा और अट्टहास करने लगी।

एक झटके के साथ ही नाव स्वतन्त्र थी। उस संकट में भी दोनों बन्दी खिलखिलाकर हँस पड़े। आँघी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका।

₹

अनन्त जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कराने लगी। सागर शान्त था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं । बन्दी मुक्त है । नायक ने कहा— "बुद्धगुप्त ! तुमको मुक्त किसने किया ?"

कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा-"इसने।"

नायक ने कहा-"तो तुम्हें फिर बन्दी बनाऊँगा।"

"किसके लिये ? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक! अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ।"

"तुम! जलदस्यु बुद्धगुप्त! कदापि नहीं।"—चौंककर नायक ने कहा, और अपना कृपाण टटोलने लगा। चम्पा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा।

"तो तुम द्वन्द्व-युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा, वहीं स्वामी होगा।"—इतना कह, बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चम्पा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया।

मीषण घात-प्रतिघात आरम्म हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गितवाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दाँतों से पकड़-कर अपने दोनों हाथ स्वतन्त्र कर लिये। चम्पा, भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गये। परन्तु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाणवाला हाथ पकड़ लिया, और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कि में डाल, उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आँखें प्राण-मिक्षा माँगने लगीं। बुद्धगुप्त ने कहा—"बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं?"

"मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा।"

बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चम्पा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना-विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित द्यारीर पर रक्त-विन्दु विजय-तिलक कर रहे थे।

विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा—"हम लोग कहाँ होंगे ?"

"वाली द्वीप से बहुत दूर; सम्भवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम जाना-आना होता है। सिंहल के विणकों का वहाँ प्राधान्य है।"

''कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ?''

"अनुकूल पवन मिलने पर दो दिन में। तब तक के लिये खाद्य का अभाव न होगा।"

सहसा नायक ने नाविकों को डाँड़ लगाने की आज्ञा दी, और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा—"यहाँ एक जलमन्न शैलखण्ड है। सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है।"

#### £

"तुम्हें इन छोगों ने वन्दी क्यों बनाया ?" "विणिक मणिभद्र की पापवासना ने ।"

"तुम्हारा घर कहाँ है ?"

"जाह्नवी के तट पर, चम्पा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता-जी इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। आठ बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही सात दस्युओं को मारकर जल-समाधि ली। एक मास हुआ मैं इस नील नम के नीचे, नील जलनिधि के ऊगर, एक भयानक अनन्तता में निस्स-हाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझ से एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बन्दी बना दी गई।"—चम्पा रोष से जल रही थी।

"मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ, चम्पा ! परन्तु दुर्भाग्य से जल-दस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी ?"

"मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूँगी। वह जहाँ ले जाय।"—

चम्पा की ऑखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। उनमें किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांग में वालकों के सहश विश्वास था। इत्या-व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर काँग गर्या। उसके मन में एक सम्भ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्रवक्ष पर विलम्बमयी राग-रिक्जित सन्ध्या थिरकने लगी। चम्पा के असंयत कुन्तल उसकी पीठ पर विखर रहे थे। दुर्दान्त दस्यु ने देखा, अपनी मिहमा में अलौकिक एक वरुण बालिका! वह विस्मय से अपने हृदय को ट्योलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला।

वह थी कोमलता।

उसी समय नायक ने कहा—"हम लोग द्वीप के पास पहुँच गये।" वेला से नाव टकराई। चम्पा निर्भीकता से कूद पड़ी। माँझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा—"जब इसका कोई नाम नहीं है, तो हम लोग इसे चम्पा-द्वीप कहेंगे।"

चम्पा हँस पड़ी।

8

पाँच वर्ष बादः--

शरद् के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चन्द्र के उज्ज्वल विजय पर अन्तरिक्ष में शरद् लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को विखेर दिया।

चम्पा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चम्पा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मञ्जूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उँगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। मोली-मोली ऑखों उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे-धीरे खींची गई। चम्पा की कामना थी कि उसका आकाश-दीप नक्षत्रों से हिल-मिल जाय, किन्तु वैसा होना असम्भव था। उसने आशा-भरी ऑखों फिरा लीं। सामने जलराशि का रजत शृङ्कार था। वरुण बालिकाओं के लिये

लहरों से हीरे और नीलम की कीड़ा-शैलमालायें वन रही थीं। और वे मायाविनी छलनायें अपनी हँसी का कलनाद छोड़ कर छिप जाती थीं। दूर-दूर से धीवरों की वंशी की झनकार उनके संगीत-सा मुखरित होता था। चम्मा ने देखा कि तरंग-सङ्कुल जलराशि में उसके कण्डील का प्रतिविम्व अस्तव्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिये सैकड़ों चक्कर कायता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा—''जया!"

एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी: नील नभोमण्डल-से मुख में ग्रुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दाँत हँसते ही रहते। वह चम्पा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी।

"महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो।"—चम्पा ने कहा। जया चली गई।

दूरागत पवन चम्मा के अञ्चल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न-जाने क्यों वह बेमुध थी। एक दीर्घकाय हृद्ध पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे चमत्कृत कर दिया। उसने फिरकर कहा—"बुद्ध गुप्त!"

"बावली हो क्या ? यहाँ बैठी अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है ?"

''क्षीरिनिधिशायी अनन्त की प्रसन्नता के लिये क्या दासियों से आकाश-दीप जलवाऊँ ?''

"हँसी आती हैं। तुम किस को दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो ? उसको, जिसको तुमने भगवान् मान लिया है ?''

"हाँ; वह भी कभी भटकते हैं, भूछते हैं; नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐस्वर्य क्यों देते?"

"तो बुरा क्या हुआ, इस द्वीप की अधींश्वरी चम्पा रानी ?'' "मुझे इस बन्दीग्रह से मुक्त करो । अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक ! परन्तु मुझे उन दिनों की स्मृति मुहावनी लगती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थीं और चम्पा के उपकूल में पण्य लादकर हम लोग मुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में— तारिकाओं की मधुर ज्योति में—थिरकती थी। बुद्धगुप्त! उस विजन अनन्त में जब माँझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम-तुम परिश्रम से यककर पालों में शरीर लपेटकर एक-दूसरे का मुँह क्यों देखते थे। वह नक्षत्रों की मधुर छाया—"

"तो चम्पा! अब उनसे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो।"

"नहीं, नहीं, तुमने दस्यु-वृत्ति तो छोड़ दी, परन्तु हृदय वैसा ही अकरण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान् के नाम पर हँसी उड़ाते हो। मेरे आकाश-दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक! उस प्रचण्ड आँधी में प्रकाश की एक-एक किरण के लिये हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे—मेरी माता, मिट्टी का दीपक बाँस की पिटारी में जलकर भागीरथी के तट पर बाँस के साथ ऊँचे टाँग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती—"भगवान्! मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अन्धकार में ठीक पथ पर ले चलना।" और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते—"साध्वी! तेरी प्रार्थना से भगवान् ने भयानक सङ्घटों में मेरी रक्षा की है।" वह गद्यद् हो जाती। मेरी माँ! आह नाविक !! यह उसकी पुण्य-स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठर कारण जलदस्यु! हट जाओ।"—सहसा चम्या का मुख कोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हँस पड़ा।

"यह क्या ? चम्पा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो ।"—कहता हुआ चला गया। चम्पा मुट्ठी बाँधे उन्मादिनी-सी घूमती रही।

Ų

निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें विखर जाती हैं। पश्चिम का पथिक थक गया था। उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शान्त गम्भीर हलचल में जल-निधि विचार में निमन्न था। वह जैसे प्रकाश की उन मलिन किरणों से विरक्त था।

चम्पा और जया धीरे-धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त-व्यस्त कर दिया । जया के संकेत से एक छोटी-सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उत्तर गया। जया नाव खेने लगी। चम्पा मुग्ध-सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी।

"इतना जल! इतनी श्रीतलता!! हृदय की प्यास न बुझी। पी सक्ँगी? नहीं। तो जैसे बेला से चोट खाकर सिन्धु चिक्ला उठता है, उसी समान रोदन करूँ या जलते हुए उस स्वर्ण-गोलक के सहश अनन्त जल में डूवकर बुझ जाऊँ?"—चम्पा के देखते-देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिम्ब धीरे-धीरे सिन्धु में चौथाई, आधा, फिर सम्पूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निःश्वास लेकर चम्पा ने मुँह फिरा लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुत ने झुककर हाथ बढ़ाया। चम्पा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास-पास बैठ गये।

"इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न दौळखण्ड हैं। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती, चम्पा, तो ?"

"अच्छा होता बुद्धगुत ! जल में बन्दी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है ?"

"आह चम्पा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो, वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिये नये द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नयी प्रजा खोज सकता है, नये राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो ........कहो चम्पा ! वह ऋपाण से अपना हृदयपिण्ड निकाल, अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे !"—महानाविक— जिसके नाम से बाली, जावा और चम्पा का आकाश गूँजता था, पवन थर्राता था—घुटनों के वल चम्पा के सामने छलछलाई आँखों से बैटा था।

सामने शैलमाला की चोटी पर, हरियाली में, विस्तृत जल-प्रदेश में नील पिंगल संघ्या, प्रकृति की एक सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न-लोक का सजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्य-पूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा अन्तरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरम से पागल चम्पा ने बुद्धगुत के दोनों हाथ पकड़ लिये। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिन्धु का। किन्तु उस परिरम्म में सहसा चैतन्य होकर चम्पा ने अपनी कञ्चुकी से एक कृपाण निकाल लिया।

"बुद्धगुप्त! आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा . देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार-बार धोखा दिया!"—चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया।

"तो आज से मैं विश्वास करूँ, मैं क्षमा कर दिया गया ?"— आश्चर्य-कम्पित कण्ठ से महानाविक ने पूछा ।

"विश्वास ! कदापि नहीं, बुद्धगुप्त ! जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने घोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ ? मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिये मर सकती हूँ । अन्धेर है जलदस्यु ! तुम्हें प्यार करती हूँ।"—चम्पा रो पड़ी ।

वह स्वप्नों की रंगीन सन्ध्या तम से अपनी ऑखें बन्द करने लगी थी। दीर्घ निःश्वास लेकर महानाविक ने कहा—"इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश-गृह बनाऊँगा चम्पा ! यहीं उस पहाड़ी पर। सम्भव है कि मेरे जीवन की धुँधली सन्ध्या उससे आलोक-पूर्ण हो जाय।"

દ્

चमा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैल-माला थी—बहूत दूर तक िम्धु-जल में निमन्न थी। सागर का चञ्चल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाये था। आज भी शैल-माला पर चम्पा के आदि-निवासियों का समारोह था। उन सवों ने चम्पा को वनदेवी-सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत-से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन-कुसुम-विभूषिता चम्पा शिविकारू होकर जा रही थी।

शैल के एक ऊँचे शिखर पर चम्पा के नाविकों को सावधान करने के लिये सुदृढ़ दीप-स्तम्म बनवाया गया था। आज उसका महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तम्म के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चम्पा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बाँसुरी और दील बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम-भूषण से सजी वन-मालायें फूल उछालती हुई नाचने लगीं।

र्दाप-स्तम्भ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चम्पा ने जया से पूछा—"यह क्या है जया ? इतनी बालिकायें कहाँ से बटोर लाई?"

"आज रानी का ब्याह है न ?"—कहकर जया ने हँस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर-कर चम्पा ने पूछा—"क्या यह सच है ?"

"यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चम्पा ! कितने बरसों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती से दवाये हूँ।"

"चुप रहो महानाविक! क्या मुझे निस्त्रहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सारा प्रतिशोध लेना चाहा?"

'मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चम्पा ! वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे।''

"यदि मैं इसका विश्वास कर सकती ! बुद्धगुप्त ! वह दिन कितना सुन्दर होता, वह क्षण कितना स्ट्रहणीय ! आह ! तुम इस निष्ठरता में भी कितने महान् होते !"

जया नींचे चली गई थी। स्तम्भ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चम्पा एकान्त में एक-दूसरे के सामने बैठे थे।

बुद्धगुप्त ने चम्पा के पैर पकड़ लिये। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा—''चम्पा! हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर हन निरीह प्राणियों में इन्द्र और शची के समान पूजित हैं। पर न-जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किये है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश? वह महिमा की प्रतिमा? मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है; परन्तु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं? मेरा पत्थर-सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चन्द्रकान्त-मणि की तरह द्रवित हुआ।"

"चम्पा! मैं ईश्वर को नहीं मानता—मैं पाप को नहीं मानता— मैं दया को नहीं समझ सकता—मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंदा पर श्रद्धा हो चली है। तुम न-जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे श्रून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़ तम में मुस्कराने लगी; पर-पशु-बल और धन के उपासक के मन में किसी शान्त और कान्त कामना की हँसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हँस सका।"

"चलोगी, चम्पा १ पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राज-रानी-सी जन्मभूमि के अंक में १ आज हमारा परिणय हो, कलही हम लोग भारत के लिये प्रस्थान करें । महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिन्धु की लहरें मानती हैं । वे स्वयं उस पोतपुञ्ज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुँचा देंगी । आह चम्पा ! चलो ।''

चम्पा ने उसके हाथ पकड़ लिये। किसी आकस्मिक झटके ने एक

पल-भर के लिये दोनों के अधरों को मिला दिया । सहसा चैतन्य होकर चम्पा ने कहा— "बुद्धगुप्त! मेरे लिए सब भूमि मिट्टी हैं; सब जल तरल हैं, सब पवन शीतल हैं । कोई विशेष आकांक्षा दृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं । सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य हैं । प्रिय नाविक! तुम स्वदेश लौट जाओ, विभवों का सुल भोगने के लिये—और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले-भाले प्राणियों के दुःख की सहानुभूति और सेवा के लिए।"

"तव मैं अवश्य चला जाऊँगा, चम्पा ! यहाँ रहकर मैं अपने हृदयः पर अधिकार रख सकूँगा, इसमें सन्देह हैं । आह ! किन लहरों में मेरा विनाश हो जाय ?"—महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी । फिर उसने पूछा—"तुम अकेली यहाँ क्या करोगी ?"

"पहले विचार था कि कभी-कभी इसी दीप-स्तम्म पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूँगी। किन्तु देखती हूँ, मुझे भी इसी में जलना होगा—जैसे आकाश-दीप!"

#### 9

एक दिन स्वर्ण-रहस्य के प्रभात में चम्पा ने अपने दीप-स्तम्म पर से देखा—सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चम्पा का उपकूल छोड़कर पश्चिम-उत्तर की ओर महाजल-व्याल के समान सन्तरण कर रही है। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे।

यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चम्पा आजीवन उस दीप-स्तम्भ में आलोक जलाती ही रही। किन्तु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप-निवासी, उस माया-ममता और स्नेह-सेवा की देवी की समाधि-सहश उसकी पूजा करते थे।

काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया।

# चित्रवाले पत्थर

मैं 'संगमहाल' का कर्मचारी था। उन दिनों मझे विन्ध्य शैल-माला के एक उजाड स्थान में सरकारी काम से जाना पड़ा। भयानक वन-खण्ड के बीच, पहाडी से हटकर एक छोटी-सी डाक-बँगलिया थी। मैं उसी में ठहरा था। वहीं की एक पहाडीं में एक प्रकार का रंगीन पत्थर निकला था। मैं उसकी जाँच करने और तब तक पत्थर की कटाई बन्द करने के लिए, वहाँ गया था। उस झाड़-खंड में छोटी-सी सन्दक की तरह मनुष्य-जीवन की रक्षा के लिए वनी हुई वँगलिया मुझे विलक्षण माल्स हुई; क्योंकि वहाँ पर प्रकृति की निर्जन सूत्यता, पथरीली चट्टानों से टकराती हुई हवा के झोंकों के दीर्घनिः स्वास, उस रात्रि में मुझे सोने न देते थे। मैं छोटी-सी खिडकी से सिर निकालकर जब कभी उस सृष्टि के खण्डहर को देखने लगता, तो भय और उद्देग मेरे मन पर इतना बोझ डालते कि मैं कहानियों में पढ़ी हुई अतिरञ्जित घटनाओं की सम्भावना से ठीक संक्रचित होकर भीतर अपने तिकये पर पड़ा रहता था। अन्तरिक्ष के गह्नर में न-जाने कितनी ही आश्चर्य-जनक लीलाएँ करके मानवी आत्माओं ने अपना निवास बना लिया है। मैं कभी-कभी आबेश में सोचता कि भन्ते के लोभ से मैं ही क्यों यहाँ चला आया ? क्या वैसी ही कोई अद्भुत घटना होनेवाली है ? मैं फिर जब अपने साथी नौकर की ओर देखता तो मुझे साहस हो आता और क्षण-भर के लिए स्वस्थ होकर नींद को बुलाने लगता ; किन्तु नींद कहाँ, वह तो सपना हो रही थी।

रात कट गई। मुझे कुछ झपकी आने लगी। किसी ने बाहर से खटखटाया और मैं घबरा उठा। खिड़की खुली हुई थी। पूरव की पहाड़ी के ऊपर आकाश में लाली फैल रही थी। मैं निडर होकर बोला—"कौन है ? इधर खिड़की के पास आओ।"

जो व्यक्ति मेरे पास आया उसे देखकर मैं दंग रह गया। कभी वह सुन्दर रहा होगा; किन्तु आज तो उसके अंग-अंग से, मुँह की एक-एक रेखा से उदासीनता और कुरूपता टपक रही थी। ऑखें गड्ढे में जलते हुए अंगारे की तरह धक्-धक् कर रही थीं। उसने कहा—"मुझे कुछ खिलाओ।"

मैंने मन-ही-मन सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई! वह भी रात बीत जाने पर! मैंने कहा—''भले आदमी, तुमको इतने सबेरे भूख लग गई?''

उसकी दाढ़ी और मूँ छों के भीतर छिपी हुई दाँतों की पंक्ति रगड़ उठी। वह हँसी थी या थी किसी कोने की मर्मान्तक पीड़ा की अभि-व्यक्ति, मैं कह नहीं सकता। वह कहने छगा— "व्यवहार-कुशल मनुष्य, संसार के भाग्य से उसकी रक्षा के लिए, बहुत थोड़े-से उत्पन्न होते हैं। वे भूख पर सन्देह करते हैं। एक पैसा देने के साथ नौकर से कह देते हैं, देखो, इसे चना दिला देना। वह समझते हैं, एक पैसे की मलाई से पेट न भरेगा। तुम ऐसे ही व्यवहार-कुशल मनुष्य हो। जानते हो कि भूखे को कब भूख लगनी चाहिए। जब तुम्हारी मनुष्यता खांग बनाती है तो अपने पग्न पर देवता की खाल चढ़ा देती हैं, और स्वयं दूर खड़ी हो जाती है।" मैंने सोचा कि यह दार्शनिक भिखमंगा है। और कहा— "अच्ला बाहर बैठो।"

बहुत शिष्ठता करने पर भी नौकर के उठने और उसके लिए भोजन बनाने में घण्टों लग गये। जब मैं नहा-धोकर पूजा-पाठ से निवृत्त होकर लौटा, तो वह मनुष्य एकान्त मन से अपने खाने पर जुटा हुआ था। अब मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वह भोजन समाप्त करके जब मेरे पास आया, तो मैंने पूछा—"तुम यहाँ क्या कर रहे थे ?" उसने स्थिर दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखकर कहा—"बस, इतना ही पूछिएगा या और भी कुछ ?" मुझे हँसी आ गई। मैंने कहा—"अभी मुझे दो घण्टे का अवसर है। तुम जो कुछ कहना चाहो, कहो।" वह कहने छगा—

"मेरे जीवन में उस दिन अनुभूति-मयी सरसता का संचार हुआ, मेरी छाती में कुसुमाकर की वनस्थली अंकुरित, पल्लवित, कुनुमित होकर सौरभ का प्रसार करने लगी। ब्याह के निमन्त्रण में मैंने देखा उसे, जिसे देखने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। वह थी मंगला की यौवन-मयी ऊषा। सारा संसार उन कपोलों की अरुणिमा की गुलाबी छटो के नीचे मधुर विश्राम करने लगा। वह मादकता विलक्षण थी। मंगला के अंग-कुसुम से मकरन्दर छलका पड़ता था। मेरी धवल आँखें उसे देखकर ही गुलाबी होने लगीं।

"ब्याह की भीड़-भाड़ में इस ओर ध्यान देने की किसको आवश्यकता थीं। किन्तु हम दोनों को भी दूसरी ओर देखने का अवकाश नहीं था। सामना हुआ और एक घूँट। आँखें चढ़ जाती थीं। अधर मुसकाकर खिल जाते और हृदय पिण्ड-पारद के समान, वसन्त-कालीन चल-दल-किसलय की तरह काँप उठता।

"देखते-ही-देखते उत्सव समाप्त हो गया। सव लोग अपने-अपने घर चलने की तैयारी करने लगे; परन्तु मेरा पैर तो उठता ही न था। मैं अपनी गठरी जितनी ही बाँधता वह खुल जाती। मालूम होता था कि कुल छूट गया है। मंगला ने कहा—"मुरली तुम भी जाते हो?"

'जाऊँ गा ही.....तो भी तुम जैसा कहो।' 'अच्छा तो फिर कितने दिनों में आओगे ?'

'यह तो भाग्य जाने ?'

'अच्छी बात है'—वह जाड़े की रात के समान ठण्डे स्वर में बोली। मेरे मन को ठेस लगी। मैंने भी सोंचा, कि फिर यहाँ क्यों ठहरूँ ? चल देने का निश्चय किया। फिर भी रात बितानी ही पड़ी। जाते हुए अतिथि को थोड़ा और ठहरने के लिए कहने से कोई भी चतुर गृहस्थ नहीं चूकता। मंगला की माँ ने कहा और मैं रात भर ठहर गया; पर जागकर रात बीती। मंगला ने चलने के समय कहा—'अच्छा तो...' इसके बाद नमस्कार के लिए दोनों सुन्दर हाथ जुड़ गये। चिड़कर मन-ही-मन मैंने कहा—'यही अच्छा है, तो बुरा ही क्या हैं?' मैं चल पड़ा! कहाँ? घर नहीं! कहीं और!—मेरी कोई खोज लेनेवाला न था।

"मैं चला जा रहा था। कहाँ जाने के लिए यह न बताऊँगा। वहाँ पहुँचने पर सन्ध्या हो गई। चारो ओर वनस्थली साँय-साँय करने लगी। थका भी था, रात को पाला पड़ने की सम्भावना थी। किस छाया में बैठता ? सोच-विचार कर मैं सूखी झलासियों से शोपड़ी बनाने लगा। लतरों को काटकर उस पर छाजन हुई। रात का बहुत-सा अंश बीत चुका था। परिश्रम की तुलना में विश्राम कहाँ मिला। प्रभात होने पर आगे बढ़ने की इच्छा न हुई। झोपड़ी की अधूरी रचना ने मुझे रोक लिया। जंगल तो था ही। लकड़ियों की कमी न थी। पास ही नाले की मिर्टी भी चिकनी थी। आगे बढकर नदी-तट से मुझे नाला ही अच्छा लगा। दूसरे दिन से झोपड़ी उजाड़कर अच्छी-सी कोठरी बनाने की धुन लगी। अहेर से पेट भरता और घर बनाता । कुछ ही दिनों में वह बन गया। जब घर बन चुका, तो मेरा मन उचटने लगा। घर की ममता और उसके प्रति छिपा हुआ अविश्वास—दोनों का युद्ध मन में हुआ। मैं जाने की बात सोचता, फिर ममता कहती, कि विश्राम करो । अपना परिश्रम था, छोड़ न सका। इसका और भी कारण था। समीप ही सफेद चट्टानों पर जलधारा के लहरीले प्रवाह में कितना संगीत था! चाँदनी में वह कितना सुन्दर हो जाता । जैसे इस पृथ्यी का छाया-पथ । मेरी उस झोपड़ी से उसका सब रूप दिखाई पड़ता थान ! मैं उसे देख-कर सन्तोष का जीवन बिताने लगा। वह मेरे जीवन के सब रहस्यों की प्रतिमा थी । कभी उसे मैं आँसू की धारा समझता, जिसे निराश प्रेमी अपने आराध्य की कठीर छाती पर व्यर्थ दुलकाता हो। कभी उसे अपने

जीवन की तरह निर्मम संसार की कठोरता पर छटपटाते हुए देखता। दूसरे का दुःख देखकर मनुष्य को सन्तोष होता ही है। मैं भी वहीं पड़ा जीवन विताने छगा।

"कभी सोचता कि मैं क्यों पागल हो गया? उस स्त्री के सौंदर्य ने क्यों अपना प्रभाव मेरे हृदय पर जमा लिया? विधवा मंगला! वह गरल है या अमृत श अमृत है, तो उसमें इतनी ज्वाला क्यों है, ज्वाला है तो मैं जल क्यों नहीं गया? यौवन का विनोद! सौंदर्य की भ्रान्ति! वह क्या है ? मेरा यही स्वाध्याय हो गया।

''शरद की पूर्णिमा में बहुत से लोग उस सुन्दर दृश्य को देखने के लिए दूर-दूर से आते। युवती और युवकों के रहस्यालाप करते हुए जोहे, मित्रों की मण्डलियाँ, परिवारों का दल—उनके आनन्द कोलाहल को मैं उदास होकर देखता। डाह होती, जलन होती। तृष्णा जग जाती। मैं उस रमणीय दृश्य का उपमोग न करके पलकों को दवा लेता। कानों को बन्द कर लेता; क्यों? मगला नहीं। और क्या एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए मैं उस सुख का अधिकारी नहीं! विधाता का अभिशाप! मैं सोचता—अच्छा दूसरों के ही साथ कभी वह शरद-पूर्णिमा के दृश्य को देखने के लिए क्यों नहीं आई? क्या वह जानती है कि मैं यहीं हूँ? मैंने भी पूर्णिमा के दिन वहाँ जाना छोड़ दिया। और लोग जब वहाँ जाते, तो मैं न जाता। मैं रूठता था। यह मूर्खता थी मेरी! वहाँ किससे मान करता था मैं? उस दन मैं नदी की ओर न जाने क्यों आकृष्ट हुआ।

''मेरी नींद खुल गई थी। चाँदनी रात का सबेरा था। अभी चन्द्रमा में फीका प्रकाश था। मैं बनस्थली की रहस्थमयी छाया को देखता हुआ नाले के किनारे-किनारे चलने लगा। नदी के संगम पर पहुँच कर सहसा एक जगह रुक गया। देखा कि वहाँ पर एक स्त्री और पुरुष शिला पर सो रहे हैं। वहाँ तक तो घूमनेवाले आते नहीं। मुझे कुत्हल हुआ। मैं वहीं स्नान करने के बहाने रक गया। आलोक की किरणों से आँखें खुल गईं। स्त्री ने गर्दन युमाकर धारा की ओर देखा। मैं सन्न रह गया। उसकी धोती साधारण और मैली थी। सिरहाने एक छोटी-सी पोटली थी। पुरुष अभी सो रहा था। मेरी उसकी आँखें मिल गईं। मैंने तो पहचान लिया कि वह मंगला थी। और उसने...नहीं, उसे भ्रान्ति बनी रही। बह सिमटकर बैठ गईं। और मैं उसे जानकर भी अनजान बनते हुए देखकर, मन-हीं-मन कुढ़ गया। मेरे मुँह से जो 'मंगला' की पुकार निकलनेवाली थीं, वह रक गईं। धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा।

'सुनिए तो !'—मैंने घूमकर देखा कि मंगला पुकार रही है। वह पुरुष भी उठ बैठा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ न बोलने पर भी मैं प्रश्न की प्रतीक्षा में यथा-स्थित रहा। मंगला ने कहा—'महाशय, यहाँ कहीं रहने की जगह मिलेगी ?'

'महाशय!' एं ! तो सचमुच मंगला ने मुझे नहीं पहचाना क्या! चलो अच्छा हुआ, मेरा चित्र भी बदल गया था। एकान्तवास करते हुए और कठोर जीवन बिताते हुए जो रेखाएँ बन गई थीं, वह मेरे मनोनुकूल ही हुईं। मन में क्रोध उमझ रहा था, गला भर्राने लगा था। मैंने कहा—'यहाँ जंगल में क्या आप कोई धर्मशाला खोज रही हैं?' यह कठोर व्यंग था। मंगला ने घायल होकर कहा—'नहीं, कोई गुफा— कोई झोपड़ी महाशय, धर्मशाला खोजने के जिए जंगल में क्यों आती?'

"पुरुष कुछ कटोरता से सजग हो रहा था; किन्तु मैंने उसकी ओर न देखते हुए कहा—'झोंपड़ी तो मेरी है। यदि विश्राम करना हो तो वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल जायगी।'

'थोड़ी देर के लिए सही। मंगला, उठो ! क्या सोच रही हो ? देखो रात भर यहाँ पड़े-पड़े मेरी सब नसें अकड़ गईं हैं।'—पुरुष ने कहा। मैंने देखा कि वह कोई मुखी परिवार के प्यार में पला हुआ युवक सका रंग-रूप नष्ट हो गया है। कथ्यों के कारण उसमें एक कटुत आ गई है। मैंने कहा—'तो फिर चलो भाई।' ''दोनों मेरे पीछे-पीछे चलकर झोंपड़ी में पहुँचे।

"मंगला मुझे पहचान सकी कि नहीं, कह नहीं सकता। कितने बरस बीत गये। चार पाँच दिनों का देखा-देखी। सम्भवतः मेरा चित्र उसकी आँखों में उतरते-उतरते किसी और छिव ने अपना आसन जमा लिया हो; किन्तु मैं कैसे भूल सकता था। घर पर और कोई था ही नहीं। जीवन जब किसी स्नेह-छाया की खोज में आगे बढ़ा, तो मंगला का हरा-भरा यौवन और सौन्दर्य दिखाई पड़ा। वहीं रम गया। मैं भावना के अतिवाद में पड़कर निराश ब्यक्ति सा विरागी बन गया था, उसी के लिए। यह मेरी भूल हो; पर मैं तो उसे स्वीकार कर चुका था।

"हाँ, तो वह बाल-विधवा मंगला ही थी। और पुरुष १ वह कीन हैं १ यही मैं सोचता हुआ झोंपड़ी के बाहर साखू की छाया में बैठा हुआ था। झोंपड़ी में दोनों विश्राम कर रहे थे। उन लोगों ने नहा-धोकर कुल लल पीकर सोना आरम्भ किया। सोने की होड़ लग रही थी। वे इतने थके थे कि दिन-भर उठने का नाम नहीं लिया। मैं दूसरे दिन का धरा हुआ नमक-लगा मांस का डुकड़ा निकालकर आग पर संकने की तैयारी में लगा। क्योंकि अब दिन ढल रहा था। मैं अपने तीर से आज एक ही पक्षी मार सका था। सोचा कि ये लोग भी कुल माँग बैठे तब क्या हूँ गा १ मन में तो रोष की मात्रा कुल न थी, फिर भी वह मंगला थी न !

"कभी जो भूले भटके पथिक उधर से आ निकलते, उनसे नमक और आटा मिल जाया करता था। मेरी झोंपड़ी में रात विताने का किराया देकर लोग जाते। मुझे भी लालच लगा था! अच्छा जाने दीजिए। वहाँ उस दिन जो कुछ बचा था, वह सब लेकर बैटा मैं भोजन बनाने।

"मैं अपने पर झुँझलाता भी था और उन लोगों के लिए भोजन भी बनाता जाता था। विरोध के सहस्र फणों की छाया में न जाने दुलार कब से सो रहा था! वह जग पड़ा। "जब सूर्य उन धवल शिलाओं पर बहती हुई जल-धारा को लाल बनाने लगा था, तब उन लागों की ऑखें खुलीं। मंगला ने मेरी सुलगाई हुई आग की शिखा को देखकर कहा—'आप क्या बना रहे हैं, भोजन ? तो क्या यहाँ पास में कुछ मिल सकेगा ?' मैंने सिर हिलाकर 'नहीं' कहा। न जाने क्यों! पुरुष अभी अंगड़ाई ले रहा था। उसने कहा—'तब क्या होगा, मंगला ?' मंगला हताश होकर बोली—'क्या करूँ ?' मैंने कहा—'इसी में जो कुछ अंटे-बटे वह खा-पीकर आज आप लोग विश्राम कीजिए न!'

"पुरुष निकल आया। उसने सिंकी हुई बाटियाँ और मांस के टुकड़ों को देखकर कहा—'तब और चाहिए क्या? मैं तो आपको धन्यवाद ही दूँगा।' मंगला जैसे व्यथित होकर अपने साथी को देखने लगी। उसकी यह बात उसे अच्छी न लगी, किन्तु अब वह द्विविधा में पड़ । गई। वह चुपचाप खड़ी रही। पुरुष ने झिड़ककर कहा—'तो 'आओ मंगला! मेरा अंग-अंग टूट रहा है। देखों तो बोतली में आज भर के लिए तो बची है ?'

"जलती हुई आग के धुँघले प्रकाश में वन-भोज का प्रसंग छिड़ा। सभी वातों पर मुझसे पूछा गया; पर शराब के लिए नहीं। मंगला को भी थोड़ी-सी मिली। मैं आश्चर्य से देख रहा था—मंगला का वह प्रगरूभ आचरण और पुरुष का निश्चिन्त शासन। दासी की तरह वह प्रत्येक बात मान लेने के लिए प्रस्तुत थी। और मैं तो जैसे किसी अद्भुत स्थिति में अपनेपन को भूल चुका था। कोध, क्षोभ और डाह सब जैसे मित्र बनने लगे थे। मन में एक विनीत प्यार...नहीं, आज्ञा-कारिता-सी जग गई थी।

"पुरुष ने डटकर भोजन किया। तब एक बार मेरी ओर देखकर डकार छी। वही मानों मेरे लिए धन्यवाद था। मैं कुढ़ता हुआ भी वहीं सालू के नीचे आसन लगाने की बात साचने लगा और पुरुष के साथ मंगला गहरी अधियारी होने के पहले ही झोंपड़ी में चली गई। मैं बुझती हुई आग को सुलगाने लगा। मन-ही-मन सोच रहा था, 'कल ही इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं तो...' फिर नींद आ चली। रजनी की निस्तन्धता, टकराती हुई लहरों का कलनाद, विस्मृति में गीत की तरह कानों में गूँजने लगा।

दूसरे दिन मुझमें कोई कटुता का नाम नहीं—झिड़कने का साहस नहीं। आज्ञाकारी दास के समान में सविनय उनके सामने खड़ा हुआ।

'महाशय! कई मील तो जाना पड़ेगा; परन्तु थोड़ा-सा कष्ट कीजिये न । कुछ सामान खरीद लाइये आज...' मंगला को अधिक कहने का अवसर न देकर मैं उसके हाथ से रुपया लेकर चल पड़ा। मुझे नौकर बनने में सुख प्रतीत हुआ और लीजिए, मैं उसी दिन से उनके आज्ञा-कारी भृत्य की तरह अहेर कर लाता। मछली मारता। एक नाव पर जाकर दूर बाजार से आवश्यक सामग्री खरीद लाता। हाँ, उस पुरुष को मदिरा नित्य चाहिये। मैं उसका भी प्रबन्ध करता और यह सव प्रसन्नता के साथ। मनुष्य को जीवन में कुछ-न-कुछ काम करना चाहिये। वह मुझे मिल गया था। मैंने देखते-देखते छोटा-सा छप्पर अलग डाल दिया। प्याजमेवा, जंगली शहद और फल-फूल सव जुटाता रहता। यह मेरा परिवर्तन निर्लिप्त भाव से मेरी आत्मा ने ग्रहण कर लिया। मंगला की उपासना थी।

"कई महीने बीत गये; किन्तु छविनाथ—यही उस पुरुष का नाम था—को भोजन करके, मदिरा पिये पड़े रहने के अतिरिक्त कोई काम नहीं। मंगला की गाँठ खाली हो चली। जो दस-बीस रुपये थे वह सब खर्च हो गये; परन्तु छिबनाथ की आनन्द-निद्रा टूटी नहीं। वह निरंकुश, स्वच्छन्द पान-भोजन में सन्तुष्ट व्यक्ति था। मंगला इधर कई दिनों से घबराई हुई दीखती; परन्तु मैं चुपचाप अपनी उपासना में निरत था। एक सुन्दर चाँदनी रात थी। सरदी पड़ने लगी थी। वनस्थली सन्न-सन्न

कर रही थी। मैं अपने छप्पर के नीचे दूर से आनेवाली नदी का कलनाद सुन रहा था। मंगला सामने आकर खड़ी हो गई। मैं चौंक उठा। उसने कहा—'मुरली!' मैं चुप रहा।

'बोलते क्यों नहीं ?'

"मैं फिर भी चुप रहा।

'ओह! तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह तुम्हारे वाँये गाल पर जो दादी के पास चोट है, वह तुमको पहचानने से मुझे विश्वित कर ले ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुरली हो! हो न! बोलो।'

'हाँ।'—मुझसे कहते ही बना।

'अच्छा तो सुनो, मैं इस पशु से ऊब गई हूँ। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ लेकर मैं घर से चली थी, वह सब खर्च हो गया।'

'तब ?'—मैंने विरक्त होकर कहा।

'यही किं मुझे यहाँ से छे चलो। वह जितनी शराब थी सब पीकर आज बेंसुध-सा है। मैं तुमको इतने दिनों तक भी पहचानकर क्यों नहीं बोली, जानते हो ?'

'नहीं।'

'तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे सच्चे चाहनेवाले हो।'

'इसकी भी परीक्षा कर ली थी तुमने ?'—मैंने व्यंग से कहा।

'उसे भूल जाओ। वह सब बड़ी दुःखद कथा है। मैं किस तरह घरवालों की सहायता से इसके साथ भागने के लिए बाध्य हुई, उसे सुनकर क्या करोगे। चलो मैं अभी चलना चाहती हूँ। स्त्री-जीवन की भूज कब जग जाती है इसको कोई नहीं जानता; जान लेने पर तो उसको बहाली देना असम्भव है। उसी क्षण को पकड़ना पुरुषार्थ है।'

'भ्यानक स्त्री! मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कहा—'आज तो

मेरे पैरों में पीड़ा हैं। मैं उठ नहीं सकता।' उसने मेरा पैर पकड़कर कहा—'कहाँ दुखता है, लाओ, मैं दाब दूँ।' मेरे शरीर में बिजली-सी दौड़ गई। पैर खींचकर कहा—'नहीं-नहीं, तुम जाओ, सो रहो। कल देखा जायगा।'

'तुम डरते हो न !'—यह कहकर उसने कमर में से छुरा निकाल लिया। मैंने कहा—'यह क्या ?'

'अभी क्षगड़ा चुकाये देती हूँ।' यह कहकर झोपड़ी की ओर चली। मैंने लिपक कर उसका दाथ पकड़ लिया और कहा—'आज टहरो, मुझे सोच लेने दो।'

'सोच लो,—कह कर छुरा कमर में रख, वह झोपड़ी में चली गई। मैं हवाई हिंडोले पर चक्कर खाने लगा। स्त्री! यह स्त्री है? यही मंगला है! मेरे प्यार की अमूल्य निधि! मैं कैसा मूर्ख था! मेरी ऑलों में नींद नहीं। सबेरा होने के पहले ही जब दोनों सो रहे थे, मैं अपने पथ पर दूर मागा जा रहा था।

"कई बरस के बाद, जब मेरा मन उस भावना को भुला चुका था तो धुली हुई शिला के समान स्वच्छ हो गया। मैं उसी पथ से लौटा। नाले के पास नदी की धारा के समीप खड़ा होकर देखने लगा। वह अभी उसी तरह शिला-शय्या पर छटपटा रही थी। हाँ, कुछ व्याकुलता बढ़-सी गई थी। वहाँ बहुत से पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े छढ़कते हुए दिखाई पड़े, जो धिस कर अनेक आऋति धारण कर चुके थे। स्रोत से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआं होगा। उनमें रंगीन चित्रों की छाया दिखाई पड़ी। मैंने कुछ बटोरकर उनकी विचित्रता देखी, कुछ पास भी रख लिये। फिर ऊपर चला। अकस्मात् वहीं पर जा पहुँचा, जहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी। उसकी सब कड़ियाँ विखर गई थीं। एक लकड़ी के टुकड़े पर लोडे की नोक से लिखा था—

'देवता छाया बना देते हैं। मनुष्य उसमें रहता है। और मुझ-सी

राक्षसी उसमें आश्रय पाकर भी उसे उजाड़ कर ही फेंकती है। '

"क्या यह मंगला का लिखा हुआ है ? क्षण-भर के लिए सब् बातें स्मरण हो आईं। मैं नाले में उतरने लगा। वहीं पर यह पत्थर मिला।

'देखते हैं न बाबूजी ?' इतना कहकर मुरली ने एक बड़ा-सा और कुछ छोटे-छोटे पत्थर मेरे सामने रख दिये।

वह फिर कहने लगा-

"इसे धिसकर, और भी साफ किये जाने पर वही चित्र दिखाई दे रहा है। एक स्त्री की धुँघली आकृति-राक्षसी-सी! यह देखिये, छुरा है हाथ में, और वह साखू का पेड़ है और यह हूँ मैं। थोड़ा-सा ही मेरे शरीर का भाग इसमें आ सका है। यह मेरी जीवनी का आंशिक चित्र है । मनुष्य का हृदय न जाने किस सामग्री से बना है ! वह जन्म जन्मान्तर की बात स्मरण कर सकता है, और एक क्षण में सब भूल सकता है; किन्तु जड़ पत्थर—उस पर तो जो रेखा बन गई. सो बन गई । वह कोई क्षण होता होगा जिसमें अन्तरिक्ष-निवासी कोई नक्षत्र अपनी अन्तर्भेदिनी दृष्टि से देखता होगा। और अपने अहुश्य करों से ग्रन्य में से रंग आहरण करके वह चित्र बना देता है । इसे जितना घिसिये, रेखायें साफ होकर निकलेंगी। मैं भूल गया था। इसने मझे स्मरण करा दिया। अब मैं इसे आपको देकर वह बात एकबार ही भूल जाना चाहता हूँ । छोटे पत्थरों से तो आप बटन इत्यादि बनाइयेगा; पर यह बड़ा पत्थर आपकी चाँदी की पानवाली डिविया पर ठीक बैठ जायगा। यह मेरी भेंट है। इसे आप छेकर मेरे मन का बोझ इलका कर दीजिये।"

× · × ×

मैं कहानी सुनने में तल्लीन हो रहा था और वह—मुरली—धीरे से मेरी आँखों के सामने से खिसक गया । मेरे सामने उसके दिये हुए चित्रवाले पत्थर बिखरे पड़े रह गये। उस दिन जितने लोग आये, मैंने उन्हें उन पत्थरों को दिखलाया, और पूछा कि यह कहाँ मिलते हैं? किसी ने कुछ ठीक-ठीक नहीं वत-लाया। मैं कुछ काम न कर सका। मन उच्चट गया था। तीसरे पहर कुछ दूर घूमकर जब लौट आया, तो देखा कि एक स्त्री मेरी बँगलिया के पास खड़ी है। उसका अस्त-च्यस्त भाव, उन्मत्त-सी तीव्र आँखें देखकर मुझे डर लगा। मैंने कहा—"क्या है?" उसने कुछ माँगने के लिए हाथ फैला दिया। मैंने कहा— "मूखी हो क्या? भीतर आओ।" वह भयाकुल और सशङ्क दृष्टि से मुझे देखती लौट पड़ी। मैंने कहा— "लेती जाओ।" किन्तु वह कब सुननेवाली थी!

चित्रवाला बड़ा पत्थर सामने दिखलाई पड़ा । मुझे तुरन्त ही स्त्री की आकृति का ध्यान हुआ; किन्तु जब तक उसे खोजने के लिए नौकर जाय, वह पहाड़ियों की सन्ध्या की उदास छाया में छिप गई थी।

## गुराडा

₹

वह पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से अधिक बिलेड और दृढ़ था। चमड़े पर झुरियाँ नहीं पड़ी थीं। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे द्यारीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूँ छें बिच्छू के डंक की तरह, देखनेवालों की आँखों में चुमती थीं। उसका साँवला रंग साँप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेद्यमी किनारा दूर से भी ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेव्हे का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का विछुआ खुँसा रहता था। उसके घुँघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊँचे कन्धे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गँडासा, यह थी उसकी घज ! पंजों के बल जब वह चलता, तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुण्डा था।

ईसा की अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में वहीं काशी नहीं रह गई थी, जिसमें उपनिषद् के अजातशतु की परिषद् में ब्रह्मविद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म-दर्शन के वाद-विवाद, कई शताब्दियों से लगातार मन्दिरों और मठों के ध्वंस और तपित्वयों के बध के कारण, प्रायः बन्द-से हो गये थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव-धर्म भी उस विच्छृङ्खलता में, नवागन्तुक धर्मोन्माद में, अपनी असफलता देखकर काशी में अधोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शक्त-बल के सामने झकते देखकर, काशी के विच्छित्र और निराश नाग- रिक जीवन ने, एक नवीन सम्प्रदाय की सृष्टि की । वीरता जिसका धर्म था। अपनी बात पर मिटना, सिंह-वृत्ति से जीविका प्रहण करना, प्राण-भिक्षा माँगनेवाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वन्द्वी पर शस्त्र न उटाना, सताये हुए निर्वलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिये घूमना, उनका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे।

जीवन की किसी अलम्य अभिलाषा से विश्वित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर, एक प्रतिष्ठित ज़र्मीदार का पुत्र होने पर भी, नन्हकृसिंह गुण्डा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी सम्पत्ति लुटाई। नन्हकृसिंह ने बहुत-सा रुपया खर्च करके जैसा स्वाँग खेला था, उसे काञ्चीवाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसन्त ऋतु में यह प्रहसन-पूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्लुङ्खलता की आवश्यता होती थी। एक बार नन्हकृसिंह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का पल्ला लटका कर; एक हाथ में जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ आमूषणों से लदी हुई अभिनय करनेवाली प्रेमिका के कन्धे पर रखकर गाया था—

'क़हीं बैगनवाली मिले तो बुला देना !'

्र प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानीवाले कूओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी-कभी जूआखाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता, तो काशी की रंगीली वेश्याएँ मुस्कराकर उसका स्वागत करतीं और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखतीं। वह तमोली की ही दूकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रूपया मुश्चियों में भर-भरकर, उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता कि कभी-कभी

समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते। तव वह ठठाकर हँस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते, तो वह उदासी की साँस खींच कर चुप हो जाता।

वह अभी बंसी के जूआ-खाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया। सोलह परियों के नृत्य में उसका मन न लगा। मन्नू तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा—''आज सायत अच्छी नहीं रही मन्नू!''

"क्यों मालिक! चिंता किस बात की है। हम लोग किस दिन के लिए हैं। सब आप ही का तो है।"

"अरे बुद्धू ही रहे तुम! नन्हकूसिंह जिस दिन किसी से लेकर जूआ खेलने लगे, उसी दिन समझना वह मर गये। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूँ। जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता; उस दिन नाल पर पहुँचते ही जिधर बड़ी देरी रहती है, उसी को बदता हूँ और फिर वही दाँव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह बरदान है!"

"तब आज क्यों मालिक ?"

"पहला दाँव तो आया ही, फिर दो-चार हाथ बदने पर सब निकल गया; तब भी लो, यह पाँच रुपये बचे हैं। एक रुपया तो पान के लिए रख लो और चार दे दो मल्र्का कथक को, कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे। हाँ वही एक गीत—विलमि विदेस रहे!"

नन्हक्सिंह की बात सुनते ही मल्की, जो अभी गाँजे की चिलम पर रखने के लिए अँगारा चूर कर रहा था, घवराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसिलये उसे चोट भी लगी; पर नन्हक्सिंह की म्कुटी देखने की शक्ति उसमें कहाँ। उसे नन्हक्सिंह की वह मूर्ति भूली न थी। जब इस पान की दूकान पर जूए-खाने से जीता हुआ, रुपये से भरा तोड़ा लिये वह बैठा था। दूर से बोधीसिंह की बारात का वाजा बजता हुआ आ रहा था। नन्हक् ने पूछा—"यह किसकी बारात है?" "ठाकुर बोधीसिंह के लड़के की।''—मन्नू के इतना कहते ही नन्हकू के ओठ फड़कने लगे। उसने कहा—"मन्नू! यह नहीं हो सकता। आज इधर से बारात न जायगी। बोधीसिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सर्केंगे।"

मन्नू ने कहा—"तत्र मालिक मैं क्या करूँ ?"

नन्हकू गड़ासा कन्धे पर से और ऊँचा करके मळ्की से बोळा— "मछुकिया देखता है अभी, जा ठाकुर से कह दे, कि बाबू नन्हकूसिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझकर आवें, लड़के की बारात हैं।"

मलुकिया कॉपता हुआ ठाकुर बोधीसिंह के पास गया। बोधीसिंह और नन्हकू से पांच वर्ष से सामना नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहासुनी होकर, बीच-बचाव हो गया था। फिर सामना नहीं हो सका था। आज नन्हकू जान पर खेलकर अकेले खड़ा है। बोधीसिंह भी उस आन को समझते थे। उन्होंने मल्की से कहा जा वे, कह दे कि हमको क्या माल्स कि बाबूसाहव वहाँ खड़े हैं। जब वह है ही, तो दो समधी जाने का क्या काम है।

बोधीसिंह छोट गये और मल्क़ी के कन्धे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे नन्हकूसिंह बारात लेकर गये, ब्याह में जो कुछ लगा, खर्च किया। ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दूकान तक आकर रुक गये। लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया।

मल्की को भी दस रुपया मिला था उस दिन । फिर नन्हकूसिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा—हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्ल्र् सारंगीवाला पानी पीकर आता है।

"बाप रे! कोई आफत आई है क्या बाबू साहव १ सलाम।"—कह-कर दुलारी ने खिड़की से सुस्कराकर झाँका था कि नन्हकूसिंह उसके सलाम का जवाव देकर, दूसरे एक आनेवाले को देखने लगे।

हाथ में ६रौती की पतली-सी छड़ी, ऑखों में सुरमा, मुँह में पान, मेंहदी लगी हुई लाल दाढ़ी, जिसकी सफेद जड़ें दिखलाई पड़ रही थीं, कुब्बेदार टोपी, छकलिया अँगरखा और साथ में लैसदार परतलेवाले दो सिपाही! कोई मौलवी साहव हैं। नन्हकू हँस पड़ा। नन्हकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा—"जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेण्ट साहव की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चलें। देखो तव तक हम जान अली से कुछ इत्र ले रहे हैं।"

सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि नन्हकू ने ललकार कर कहा—"दुलारी! हम कब तक यहाँ बैठे रहें? क्या अभी सारंगिया नहीं आया क्या?"

दुलारी ने कहा—''वाह बाबू साहव ? आपही के लिए तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ। मुनिये न। आप तो कभी ऊपर ''' मौलवी जलं उठा। उसने कड़ककर कहा—''चोबदार! अभी वह सूअर की बच्ची उतरी नहीं? जाओ कीतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउदीन कुवरा ने बुलाया है। आकर इसकी मरम्मत करें। देखता हूँ, जब से नवाबी गई, इन काफिरों की मस्ती वढ़ गुई है!"

कुवरा मौलवी ! बाप रे—तमोली अपनी दूकान सम्हालने लगा। पास ही एक दूकान पर बैठकर ऊँ वता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चेतिसेंह से साढ़े तीन सेर चींटी के सिर का तेल माँगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुवरा! बाजार में हलचल मच गई। नन्हक्सिंह ने मन्नू से कहा—"क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं?" दुलारी से कहा—"वहीं से बाईजी! इधर-उधर हिलने का काम नहीं। उम गाओ। हमने ऐसे घिरारे बहुत-से देखे हैं। अभी कल रमल के पाँसे फेंककर अधेला-अधेला माँगता था, आज चला है रोब गाँठने।"

अब कुवरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा—"कौन है

यह पाजी !"

"तुम्हारे चचा बाबू नन्हकूसिंह !"—के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। छैस के परतलेवाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया कर जानअली की दूकान पर लड़-खड़ाते, गिरते-पड़ते, किसी तरह पहुँच गये।

जानअली ने मौलवी से कहा—"मौलवी साहव! मला आप भी उस गुण्डे के मुँह लगने गये। यह तो किहये कि उसने गँड़ासा नहीं तौल दिया।" कुवरा के मुँह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गारही थी—"विलमि विदेश रहे" गाना पूरा हुआ, कोई आयाग्या नहीं। तब नन्हकूसिंह धीरे-धीरे टहलता हुआ, दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी परदे से दंकी हुई आई। साथ में एक चोबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आशा सुनाई।

दुलारी चुपचाप डोली पर जा नैठी। डोली धूल और सन्ध्याकाल के धूँए से भरी हुई बनारस की तँग गलियों से होकर शिवालयघाट की ओर चली।

ર

श्रावण का अन्तिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थीं। दुलारी वाहर बैठी कुछ अन्य गानेवालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर, फूलों की अञ्जलि विखेरकर पन्ना ने भक्ति-भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर वाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा—"मैं पहले ही पहुँच जाती। क्या करूँ, वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेण्ट की कोठी पर ले जाने लगा। घण्टों इसी झंझट में बीत गया सरकार!"

"कुबरा मौलवी। जहाँ मुनती हूँ उसी का नाम। सुना है कि उसने

यहाँ भी आकर कुछ...''—फिर न जाने क्या सोच कर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा—''हाँ, तब फिर क्या हुआ ? तुम कैसे यहाँ आ सकीं?''

"वाब् नन्हकूसिंह उधर से आ गये। मैंने कहा—सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है। और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौळवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई। और तव जाकर मुझे किसी तरह यहां आने की छुट्टी मिली।"

"कौन बाबू नन्हकृसिंह ?"

दुलारी ने सिर नीचा. करके कहा—"अरे क्या सरकार को नहीं मालूम ? वाबू निरंजनसिंह के लड़के। उस दिन, जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी वारी में झूला झूल रही थी, जब नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था, बाबू निरंजनसिंह के कुँवर ने ही तो उस दिन इस लोगों की रक्षा की थी।"

राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को सँभालकर उन्होंने पूछा—"तो बाबू नन्हकू सिंह उधर कैसे आ गये ?"

दुलारी ने मुसकराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की ज्मींदारी में रहनेवाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी। सुन्दरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थीं, तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गानेवाली थी। राजमहल में उसका गाना—बजाना हुआ ही करता। महाराज बलवन्तर्सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था। हां, तब प्रेम-दुःख और दर्द-भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधन्य से दीस आन्त मुख-मण्डल कुछ मलीन हो गया।

बड़ी रानी की सापत्न्य ज्वाला बलवन्तसिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी। अन्तःपुर कलह का रंगमंच बना रहता, इसी से प्रायः पन्ना काशी के राजमन्दिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवन्ति सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला, फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसे अपने ब्याह की आरम्भिक चर्चा का स्मरण हो आया।

छोटे-से मंच पर बैठो, गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य-मनस्क होकर देखने लगी। उस बात को, जो अतीत में एक बार, हाथ से अनजान में खिसक जानेवाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो, सोचने का कोई कारण नहीं। उससे कुछ बनता-विगड़ता भी नहीं; परन्तु मानव-स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी-कभी कह ही बैठता है, 'कि यदि वह बात हो गई होती तो?' ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा . बलवन्तिसह-द्वारा बलपूर्वक रानी वनाई जाने के पहले की एक सम्भावना को सोचने लगी थी, सो भी बाबू नन्हक्सिंह का नाम सुन लेने पर। गेंदा मुँह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है, जिस दिन से पन्ना बलवन्तिसंह की प्रेयसी हुई। राज्य-भर का अनुसन्धान उसी के हारा मिला करता। और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा।

"महारानी! नन्हकृसिंह अपनी सब जमींदारी स्वाँग, मैंसों की लड़ाई, युड़दौड़ और गाने-वजाने में उड़ाकर अब डाक़ हो गया है। जितने खून होते हैं, सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी..." उसे रोककर दुलारी ने कहा—"यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएँ उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं। कितनी लड़कियों की ब्याह-शादी होती है। कितने सताये हुए लोगों उकनी के

द्वारा रक्षा होती है।"

रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हँसकर कहा—"दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं न? इसी से तू उनकी बड़ाई…" "नहीं सरकार! शपथ खाकर कह सकती हूँ, कि बाबू नन्हकूसिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा।"

राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थीं। तब भी उसने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी माँगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा—"सरकार! आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिनदहाड़े लोग लूट लिये जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जूए में लोग अपना सर्वस्व गँवाते हैं। बच्चे फुसलाये जाते हैं। गिलयों में लाठियाँ और छुरे चलने के लिए टेढ़ी भौं हें कारण बन जाती हैं। उधर रेजीडेण्ट साहब से महाराज की अनवन चल रही है।" राजमाता चुप रहीं।

दूसरे दिन राजा चेतिसंह के पास रेजिडेण्ट मार्कहेम की चिट्ठी आई जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुण्डों को पकड़ने के लिए, उन पर कड़ा नियन्त्रण रखने की सम्मित भी थी। कुबरा मौलवीवाली घटना का उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना थी। शिवालयघाट और रामनगर में हलहच मच गई। कोतवाल हिम्मतिसंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहाँगी, गड़ासा, विद्धुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे।

एक दिन नन्दक् सिंह सुम्भा के नाले के संगम पर, ऊँचे-से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूषिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की जय से बँधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। चार उलाँकी इक्के कसे-कसाये खड़े थे।

नन्हकू सिंह ने अकस्मात् कहा-"मल्की! गाना जमता नहीं है।

उलाँकी पर बैठ कर जाओ, दुलारी को बुला लाओ।" मल्की वहां मजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा, आज नन्हकृषिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। एक घण्टे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा—"क्या हुक्म है बाबू साहब!"

"दुलारी! आज गाना सुनने का मन कर रहा है।"

"इस जंगल में क्यों ?"–उसने सद्यंक हँसकर कुछ अभिप्राय से पूछा । "तुम किसी तरह का खटका न करो ।"–नन्हकृसिंह ने हँसकर कहा । "यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई ।"

"क्या, किससे <sup>?</sup>"

"राजमाता पन्ना देवी से"— फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में नन्हकूसिंह की आँखें तर हो जाती हैं। गाना-बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झरमुट में गूँज रहा था। मन्दिर के समीप ही छोटे-से कमरे में नन्हकूसिंह चिन्ता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं। और सब लोग तो सोने लगे थे, दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे, अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था; किन्तु असफल होकर वह उठी और नन्हकूसिंह के समीप धीरे-धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर नन्हकू ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हँसकर दुलारी ने कहा— "बाबू साहब, यह क्या ? स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है ?"

छोटे-से दीपक के प्रकाश में वासना-भरी रमणी का मुख देखकर नन्हकू हँस पड़ा। उसने कहा—"क्यों बाईजी! क्या इसी समय जाने की पड़ी हैं? मौळवी ने फिर बुळाया है क्या?" दुळारी नन्हकू के पास बैठ गई। नन्हकू ने कहा—"क्या तुमको डर ळग रहा है ?"

"नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूँ।"

"क्या <sup>?</sup>"

"क्या,...यही कि...कभी तुम्हारे हृदय में...।"

"उसे न पूछो दुलारी ! हृदय को बेकार ही समझ कर तो उसे हाथ में लिये फिर रहा हूँ । कोई कुछ कर देता—कुचलता—चीरता—उछा-लता ! मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ ; पर मरने नहीं पाता ।"

"मरने के लिये भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम! न जाने घड़ी भर में क्या हो जाय। उलट-पुलट होनेवाला है क्या, बनारस की गलियां जैसे काटने दौड़ती हैं।"

"कोई नई बात इधर हुई है क्या ?"

"कोई हेस्टिंग्ज़ साहब आया है। सुना है कि उसने शिवालयघाट पर तिलंगों की कम्पनी का पहरा बैटा दिया है। राजा चेतसिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई-कोई कहता है कि उनको पकड़ कर कलकत्ता भेजने..."

"क्या पन्ना भी...रनवास भी वहीं है ?"—नन्हकू अधीर हो उठा था। "क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंस् क्यों आ गये ?"

सहसा नन्हकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा—"चुप रहो, तुम उसको जान कर क्या करोगी।" वह उठ खड़ा हुआ। उद्दिग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा—"दुलारी! जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकान्त रात में एक स्त्री मेरे पलँग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य, अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों ? तुम जानती हो ? मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ और पन्ना !...किन्तु उसका क्या अपराध १ अत्याचारी बलवन्तसिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका। किन्तु पन्ना! उसे पकड़ कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे! बही...।"

नन्हकूसिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा, नन्हकू अन्धकार

में ही वट-वृक्ष के नीचे पहुँचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी—उसी घने अन्धकार में। दुलारी का हृदय कॉप उठा।

#### રૂ

१६ अगस्त सन् १७८१ को काशी डाँवाडोल हो रही थी। शिवालयघाट में राजा चेतिसह लेफिटनेण्ट इस्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था। दूकानें बन्द थीं। घरों में बच्चे अपनी मां से पूछते थे— "मां, आज हल्लए वाला नहीं आया।" वह कहती—"चुप बेटे!"—सड़कें स्ती पड़ी थीं। तिलंगों की कम्पनी के आगे-आगे कुवरा मौलवी कभी-कभी, आता-जाता दिखलाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़िकयाँ भी बन्द हो जाती थीं। भय और सबाटे का राज्य था। चौक में चिथरू-सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंदी किये कोतवाली का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा—"हिम्मतिसंह!"

खिड़की में से सिर निकाल कर हिम्मतसिंह ने पूछा—"कौन ?" "बाबू नन्हकसिंह !"

"अच्छा, तुम अब तक बाहर ही रहे ?"

"पागल! राजा कैंद हो गये हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को ! हम एक बार इनको लेकर शिवालयधाट पर जायँ।"

"ठहरो"—कह कर हिम्मतिसंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। नन्हकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। नन्हकू ने कहा—"नमकहरामो! चृड़ियां ग्रहन लो।" लोगों के देखते-देखते नन्हकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया।

नन्हकू उन्मत्त था। उसके थोड़े-से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेतसिंह का क्या राजनैतिक अपराध है ? उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े-से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुँचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटका कर, उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बन्दर की तरह उछल कर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और युवक राजा चेतिसिंह से बाबू मिनयारसिंह कह रहे थे—"आप के यहां रहने से, हम लोग क्या करें यह समझमें नहीं आता? पूजा-पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होतीं, तो यह..."

तेजस्विनी पन्ना ने कहा—"अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊँ ?"

मिनयारसिंह दुःखी होकर बोले—"कैसे बताऊँ ? मेरे सिपाही तो बन्दी हैं।"

इतने में फाटक पर कोलाहल मचा । राज-परिवार अपनी मंत्रणा में

इवा था कि नन्हकूसिंह का आना उन्हें माल्म हुआ । सामने का द्वार

बन्द था। नन्हकूसिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा— उसमें एक
नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा।

इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए
कहा—"महारानी कहाँ हैं ?"

सबने घूम कर देखा—एक अपरिचित वीर मूर्ति ! रास्त्रों से लदा हुआ पूरा देव !

चेतिसंह ने पूछा—"तुम कौन हो ?"

"राज-परिवार का एक बिना दाम का सेवक !"

पन्ना के मुँह से हल्की-सी एक सांस निकल कर रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों के बाद! वहीं नन्हकूसिंह।

मनियारसिंह ने पूछा-"तुम क्या कर सकते हो ?"

"में मर सकता हूँ ! पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइये। नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं। फिर बात कीजिये।"—मिनयार- सिंह ने देखा, जनानी ड्योंड़ी का दारोगा राज की एक डोंगी पर चार मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा—"चलिये, मैं साथ चलता हूँ।"

"और..."—चेतिसिंह को देखकर, पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मिनयारसिंह ने कहा—"तब मैं यहीं?" नन्हकू ने हँसकर कहा—"मेरे मालिक, आप नाव पर बैठें। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जायँगे, तब तक सत्रह गोली खाकर भी नन्हकूसिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है।"

पन्ना ने नन्हकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आँखें मिलीं, जिनमें जन्म-जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। नन्हकू ने उन्मत्त होकर कहा—"मालिक! जल्दी कीजिये।"

दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और नन्हकूसिंह फाटक पर इस्टाकर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनियारसिंह के हाथ में दी। लेफिटनेन्ट ने कहा—''आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता।''

"मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं साहव ?"—मनियारसिंह ने हँसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा था।

चेतराम ने कहा-"पहले चेतिसंह को कैद कीजिये।"

"कौन ऐसी हिम्मत करता है ?"—कड़ककर कहते हुए वाबू मिन-यार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी वात पूरी न हो सकी थी कि कुवरा मौलवी वहाँ पहुँचा। यहां मौलवी साहब की कल्लम नहीं चल सकती थी, और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा—"देखते क्या हो चेतराम!"

चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि नन्हकू के सघे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी । इस्टाकर आगे बढ़े, मौळवी साहब चिक्छाने छगे। नन्हकूसिंह ने देखते-देखते इस्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी किया। फिर मौळवी साहब कैसे बचते ?

नन्हकूसिंह ने कहा-"क्यों, उस दिन के झापड़ ने तुझको समझाया

नहीं ? ले पाजी !'—कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह मीषण घटना हो गई, जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था।

नन्हकू सिंह ने छळकार कर चेतिसिंह से कहा—"आप देखते क्या हैं ? उतिरिये डोंगी पर!"—उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिळंगे भीतर आने छगे थे। चेतिसिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि वीसों तिळंगों की संगीनों में वह अविचळ खड़ा होकर तळवार चळा रहा है। नन्हकू के चट्यन सहश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा वह रही है। गुंडे का एक—एक अंग कटकर वहीं गिरने छगा। वह काशी का गुंडा था।

### पं० विश्वम्भरनाथ दामी कौदािक

जन्मकाल रचनाकाल **१**९४८ वि० **१**९१३ ई०

# वह प्रतिमा

स्मृति-वह मर्म-स्पर्शी स्मृति, जो हृदय-पृष्ठ पर करुणोत्पादक भावों की उस पक्की और गहरी स्याही से अंकित की गई है, जिसका मिटना इस जन्म में कठिन ही नहीं, प्रत्यत असम्भव है। आह ! वह स्मृति कष्ट-दायिनी होने पर भी कितनी मधर और प्रिय है ! उस स्मृति से हृदय जला जाता हैं, तन-मन राख हुआ जाता हैं. फिर भी उसे मिटाने की चेष्टा करने को जी नहीं चाहता। वह स्मृति वह मीठी छुरी है जिसकी तेज धार से हृदय लहू-छहान हो रहा है; परन्तु उसमें वह मधुरता है, वह मिठास है कि उसे कलेजे से दर करने को जी नहीं चाहता। क्यों ? इसलिए कि वह उस प्रेम-प्रतिमा की स्मृति है, जिसके प्रेम के मृत्य को, जिसकी कर्त्तव्यशीलता की गहराई को मैं उसे समय समझा, जब वह मुझसे सदैव के लिए बिछुड़कर मृत्यु के परदे में अदृश्य हो रही थी। उस प्रेम की पुतली का असली रूप मैंने उस समय देखा जब मृत्यु के यवनिका के वन्धन खुल चुके थे, और वह धीरे-धीरे हम दोनों के बीच गिर रही थी। उसका असली जाज्वल्यमान स्वरूप देखकर मेरी आँखें झपक गईं, और फिर उस समय खुळीं, जब निष्टुर यवनिका उसे अपनी ओट में छिपा चुकी थी।

\* \* \*

मेरा विवाह उस समय हुआ था, जब मेरी आयु १६ वर्ष की थी। विवाह के दो ही वर्ष बाद गौना भी हो गया था। मेरी स्त्री चमेली साधा-

रण सन्दरी और कुछ पढ़ी-छिखी भी थी। अधिक सुन्दरी न होने पर भी उसमें दो-एक ऐसी बातें थीं, जो हृदय को अपनी ओर उसी प्रकार खींचती थीं, जिस प्रकार सौन्दर्य खींच सकता है। वे बातें क्या थीं ? आह. उनकी याद आने पर आज भी कलेजे में हक उठती है। सच तो यह है कि केवल उन हाव-भावों पर ही कोई भी हृदय अनुपम सौन्दर्य को न्योछावर कर सकता है'। वे बातें थीं-उसकी लजीली ऑखें. उसकी मन्द मसकान । उसका लजाकर मन्द मस्कान के साथ आँखें नीची कर लेना बड़े-से-वड़े. सौन्दर्य का रंग फीका कर देता था। गौना होने के पश्चात तीन-चार वर्ष तक हम दोनों के दिन बड़े सख से कटे। इस बीच में दो सन्तानें भी हुईं। उनमें एक पुत्र अभी तक जीवित है। एक कन्या हुई थी। वह कुछ ही महीनों बाद मर गई। कन्या उत्पन्न होने के पत्चात् हमारे सुखमय जीवन पर पाळा पड गया। विधाता से इन दोनों का वह जीवन, जिसमें किसी प्रकार के भी दु:ख का लेश मात्र न था, सीधी आँखों न देखा गया। परिणाम यह हुआ कि चमेली रोग-प्रस्त हा गई। न जाने किस अग्रुभ घड़ी में रोग का आगमन हुआ कि उसने प्राण लेकर ही छोड़ा। रोग था राजयक्ष्मा। यह वह रोग है, जो मनुष्य को घुला-घुलाकर मारता है। इस रोग में मनुष्य बरसों तक जीवित रहता है, पर स्वस्थ एकक्षण के लिए भी नहीं होता। यही हाल चमेली का भी हुआ । यद्यपि रोग-प्रस्त होने के पश्चात् वह छः सात वर्ष तक जीवित रही, परन्तु स्वस्थ पूरे एक महीने भी न रही। कभी कभी ऐसी दशा हो जाती थी कि सरसरी दृष्टि से देखने पर कोई रोग न मालम होता था: पर तब भी उसका जी उदास रहता था। किसी काम में उसका जी न लगता था। केवल इन्हीं बातों से पता चलता था कि रोग ने उस पर से अपना अधिकार नहीं उठाया है।

एक वर्ष तक तो मैं उसकी दशा पर बड़ा चिन्तित रहा। दवा, दारू भी खूब की। परन्तु इसके पश्चात् मेरा जी कुछ ऐसा ऊब उठा कि मैंने उसे ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दिया। साधारणरूप से चिकित्सा होने के अतिरिक्त और कोई विशेष चेष्टा न की।

चिकित्सकों से मुझे यह माद्रम हुआ था कि राजयक्ष्मा बड़ा संकामक रोग है। अतएव आप मी उसी रोग से प्रस्त हो जाने के मय से मैंने उसके पास बैठना-उठना भी कम कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक यह भी कारण था कि उसका कान्ति-हीन मुख और दुबला-पतला शरीर देखकर मेरा हृदय दुःखित होता था, और सच तो यह है कि कुछ ग्लानि भी होती थी। मेरे परिवार में मेरी माता और दो छोटी मावजें थीं। इस कारण गृहस्थी-सम्बन्धी सब काम वे ही करती थीं। यह भी एक कारण था कि जिससे मुझे उससे अधिक सम्पर्क रखने की आवश्यकता न पड़ती थी। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक उससे मेरी वातचीत तक न होती थी। मेरी इस उदासीनता को चमेली भी जानती थी; पर उसके सम्बन्ध में उसने मुझसे कभी शिकायत नहीं की।

#### ર

इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत हो गया। इन दिनों मेरी चित्त-वृत्ति बिलकुल बदल गई थी। अब मुझे घर में एक क्षण रहना भी कष्टदायक माल्म होता था। जब तक बाहर रहता, चित्त प्रसन्न रहता था; परन्तु घर में आते ही चित्त उदास और खिन्न हो जाता था। इसिलए दिन में केवल दो-तीन घण्टे घर में रहता था, और उधर रात को दस-ग्यारह बजे के पहले घर न लौटता था। मुझे नशेवाजी इत्यादि दुर्गुणों और दुर्व्यसनों की भी लत पड़ गई थी; क्योंकि मेरा हृदय सदैव आनन्द और प्रसन्नता के लिए लालायित रहता था। इन दुर्व्यसनों में मुझे आनन्द मिलता था।

एक दिन दोपहर में बैठा हुआ उपन्यास पढ़ रहा था। सहसा ५ किसी के आने की आहट पाकर मैंने सिर उठाया । सामने चमेली को देखकर कुछ सिटपिटा गया ; क्योंकि मैं उससे सदैव अलग-अलग रहने की चेष्टा किया करता था। मैंने शिष्टाचार के नाते चमेली से कहा— "आओ बैठो, कहो अब जी कैसा रहता है ?"

चमेली मेरे सामने बैठ गई, और उदास खर में बोली—"जैसा है, वैसा ही रहता है'।"

मैं—''आखिर कुछ माळ्म तो हो, पहले से कुछ अच्छा है, या कुछ...'?"

चमेली—"अच्छा तो क्या, किसी-न-किसी प्रकार जी रही हूँ। जीवन के जितने दिन हैं, वे तो किसी-न-किसी प्रकार पूरे करने ही पहुंगे।"

में कुछ कहने के अभिप्राय से बोला—"हाँ यह तो ठीक ही हैं। क्या कहें, इतनी दवा-दारू हुई और हो रही है, पर अभी तक कुछ भी फायदा न हुआ।"

चमेली इस बात पर ध्यान न देकर बोली—"आज बीस दिन बाद तुमसे बात-चीत करने का अवसर मिला है।"

में—''बीस दिन! अभी आठ-दस दिन हुए, जब मैं तुमसे मिला था।''

चमेली—''तुम्हें बीस दिन आठ-दस दिन ही समझ पड़ते हैं; पर मेरे लिए तो बीस दिन बीस ही दिन हैं।"

मैंने कुछ लिबत होकर कहा—"धम्मव है, बीस दिन हो गये हों। जब से तुम बीमार रहने छगीं, तब से मिलने-जुलने का सुयोग ही नहीं लगता।"

चमेली—''सुयोग तो तब लगे, जब सुयोग के लिए कुछ चेष्टा की जाय।"

मेरा हृदय घड़कने लगा। अन्तःकरण पर कुछ चोट-सी लगी; क्योंकि चमेली की इस वात में सत्यता का बहुत-कुछ अंश था। मैंने उपन्यास के पृष्ठ उलटते हुए कहा—''माता इत्यादि के रहते हुए इस प्रकार की चेष्टा करना कुळ भहा-सा मालूंम होता है।''

कहने को तो यह बात कह गया, परन्तु मुझे खुद यह बात बेतुकी-सी माल्स हुई; क्योंकि एक समय वह था, जब माता इत्यादि के रहते हुए भी मैं जितनी बार चाहता था, चमेली से मिलने का मुअवसर उत्पन्न कर ही लेता था।

चमेली ने भी यही बात कही। वह बोली—"मेरे बीमार होने के पहले भी तो माता और भौजाइयाँ थीं?"

इसका उत्तर मैं कुछ न दे सका। मुझे चमेली का बैठना बुरा मालूम हुआ। मैं मन-ही-मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कोई कारण ऐसा उत्तन्न हो जाय, जिससे चमेली मेरे पास से उठ जाय। आह ! कैसा विकट परिवर्तन था। जिस चमेली के दर्शनों के लिए मैं मकान के कोने और कोठरियों में लिपा खड़ा रहता था, उसी चमेली का पास बैठना आज मुझे बुरा मालूम हो रहा था!

चंमेली कुछ देर तक चुप रहकर बोली—"लजित क्यों होते हो ? लजित होने का कोई कारण नहीं। मैं इस बात से जरा भी रुष्ट नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में अब ऐसा कोई आकर्षण नहीं रहा, जो तुम्हें मेरे पास आने के लिए विवश करे।"

मैंने विकल होकर कहा—"आज तुम्हें यह क्या सूक्षा है, जो वाहि-यात व.तें मुँह से निकाल रही हो ?"

चमेली एक लम्बी साँस लेकर बोली—"वाहियात बातें नहीं, सच्ची बातें हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं, पर कुछ दुःख अवस्य है। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि सब का जी तुम्हारा-सा नहीं है।"

मैंने कुछ रष्ट होकर कहा—''देखो चमेली, यदि तुम ऐसी निरर्थक वातें करोगी, तो मैं उठकर चला जाऊँगा।''

चमेली के नेत्रों में आँस् छलछला आये—उन्हीं नेत्रों में, जिन्हें

देखकर मैं कभी मतवाला हो जाता था। परन्तु आज, उन नेत्रीं की अश्रु-पूर्ण देखकर मेरा हृदय पसीजा तक नहीं।

चमेली ने कहा—"यदि तुम्हें ये वातें बुरी माल्स होती हैं, तो न कहूँगी। हाँ यदि तुम एक वात मानने का वचन दो, तो कहूँ।"

मैं---"कौन-सी बात ?"

चमेली—"मानोगे ?"

मैं-- "यदि मानने योग्य होगी।"

चमेली--"तुम दूसरा विवाह कर लो।"

में चौंक पड़ा। ऐं—दूसरा विवाह! और चमेली खुद उसका प्रस्ताव करे! मैंने कुछ देर तक चुप रहकर कहा—"तुम ऐसा क्यों कहती हो ?"

चमेली—"इसलिए कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है। मैं तो इस योग्य ही नहीं रही कि आपकी कुछ सेवा कर सक्ँ। इसीलिए दूसरा विवाह कर लेना ठीक है। मेरे लिए तुम अपने जीवन को दुःखमय क्यों बना रहे हो? इससे मुझे भी वड़ा दुःख है। मैं तुम्हें उदास और चिन्तित देखती हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि तुम किसी दिन भी रात को बारह बजे के पहले घर नहीं लौटते। मैं यह जानती हूँ कि घर में तुम्हारा जी नहीं लगता। इन सब बातों का कारण भी जानती हूँ। मैं रात-दिन ईश्वर से यही प्रार्थना किया करती हूँ कि वह मुझे शीघ उठा लें, और तुम विवाह करने के लिए स्वतन्त्र हो जाओ। परन्तु मेरी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम विवाह कर डालो।"

चमेली की इस बात ने मुझे चिन्ता-सागर में डाल दिया। कई बार मेरे हृदय में भी यही विचार उत्पन्न हुआ था कि यदि चमेली आरोग्य नहीं होती, तो मर ही जाय, और मुझे दूसरा विवाह करने की स्वतन्त्रता मिल जाय। ओफ़्! मैं नहीं समझता कि मेरे हृदय में यह विचार कैसे आता था। जिस चमेली का सिर कुछ दुखने से ही मुझे अत्यन्त कष्ट

पहुँचता था, उसी चमेली का मरना मैं मनाता था! सच तो यह है कि इन्हीं बातों के प्रायक्षित-स्वरूप आज घोर मानसिक क्लेश भोग रहा हूँ।

मैंने कहा—"नहीं, मैं विवाह न करूँगा । तुम्हारे रहते मैं विवाह करूँ, ऐसा कभी संभव हो सकता है ?"

चमेली—"हानि ही क्या है ? जब मैं इसमें राज़ी हूँ, तब तुम क्यों हिचकते हो ?"

इच्छा न रहने पर भी मेरे मुँह से सच्ची बात निकल गई । मैंने कहा—"मैं यदि विवाह करने के लिए तैयार भी हो जाऊँ, तो माता और भाई साहब इसे कब स्वीकार करेंगे ?"

चमेली-"मैं जब कहूँगी, तो वे स्वीकार कर लेंगे।"

मैं—"ईश्वर के लिए कहीं ऐसा कर भी न बैठना, नहीं माताजी तो . मुझे खा जायँगी। तुम इस फेर में मत पड़ो ; मैं विवाह-इवाह कुछ न कहँगा।"

चमेली-"मेरे पीछे तुम दुःख क्यों उठाते हो ?"

मैं—"मुझे कोई दुःख नहीं । केवल तुम्हारी बीमारी और कष्ट से अवश्य दुःख होता है; पर उसके लिए क्या किया जाय? ईश्वर ही को मंजूर है कि हमें यह दुःख हो।"

चमेली ने इस पर कुछ नहीं कहा, और थोड़ी देर के बाद वह मेरे पास से उठकर चली गई।

### 3

एक वर्ष और व्यतीत हुआ । चमेली की वही दशा थी । न तो रोग-मुक्त होती दिखाई पड़ती थी, और न जीवन-मुक्त । कभी-कभी मुझे उस पर बड़ा तरस आता था । कारण, मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त उसके लिए संसार में कोई और काम ही न था । संसार में कोई वस्तु ऐसी न थी, जो उसका मनोरंजन कर सकती । परन्तु इतना होते हुए भी उसका लक्ष्य मेरे मुख दुःख की ओर विशेष रहता था। वह सदैव मेरे ही सुख-दुःख का ध्यान रखती थी। वह मेरे अलग-अलग रहने पर भी मुझे प्रसन्न और सुखी रखने की चिन्ता में रहती थी। यद्यपि उसका शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो गया था, परन्तु हार्दिक सौंदर्य वैसा ही बना हुआ था; बिक पहले की अपेक्षा भी कुछ बढ़ ही गया था। यद्यपि वह पुष्प मुरझा गया था, सूख गया था, परन्तु वह गुलाब का पुष्प था, कि जो सूख जाने पर भी अपनी सुगन्य नहीं छोड़ता। इसके प्रतिकृल मेरे हृदय में कितना गहरा परिवर्तन हो गया था। मेरा इदय-अमर उस पुष्प की सुगन्य की जरा भी पर्वाह नहीं करता था। अमर को सुगन्य से क्या सरोकार ? वह तो केवल रस चाहता है। सुगन्य होते हुये भी वह नीरस पुष्प के पास नहीं फटकता।

एक दिन मैंने अपने पुत्र ज्ञानू को, जिसकी उम्र उस समय सात वर्ष की थी, किसी साधारण अपराध पर पीट दिया। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। केवल इसी बात पर चमेली ने दूसरे दिन मुझ से कहा—"कल तुमने ज्ञानू को बड़ी बुरी तरह मारा।"

मैंने कहा—"उसने काम ही मार खाने का किया था।" चमेली आँखों में आँस् भरके बोली—"उसे मारा न करो।" मैंने कहा—"क्यों?"

चमेली--"मुझे बड़ा दुःख होता है।"

मुझे उसकी इस बात पर कुछ हँसी आई। सभी बच्चे कुछ-न-कुछ मारे-पीटे जाते हैं। इसमें इतना दुख अनुभव करने की क्या आवश्य-कता ? मैंने चमेळी से कहा—"अपराध करने पर तो ताइना की ही जाती है। इसमें तुम्हारा इतना दुःख मानना बिल्कुळ निरर्थक है।"

चमेली--"मेरे इतना दुःख मानने का कारण है।"

मैं---"क्या कारण ?"

चमेली-- "वह बिन माँ का है !"

मैं हतबुद्धि होकर बोला—"विन माँ का है ?"

चमेली—"हां, मैं ऐसा ही समझती हूँ। मेरे जीवन का क्या भरोसा ? मैं अपने को मरा हुआ ही मानती हूँ और इसी कारण उसे मातृ-हीन समझती हूँ। यही कारण है, कि जब उसे कोई कुछ कहता-सुनता है, जब कभी तुम मारते-प्रीटते हो, तब आकर वह मेरी छाती से लग जाता है। मैं उसे हृदय से लगाकर, चुमकार-पुचकारकर शान्त कर देती हूँ। पर मेरे पीछे वह किसके पास जायगा, िसके आँचल में मुँह छिपाकर बैठेगा ? कौन उसे प्यार करके प्रसन्न करेगा ? इसीलिए कहती हूँ, कि तुम उसे कुछ न कहा करो।"

चमेली की इस करण प्रार्थना से कुछ क्षण के लिए मेरा हृदय थरां गया। उसके इन शब्दों में न-जाने कितनी प्रबल शक्ति थी, कि उसने मेरे पाषाण-हृदय को भी ठेस पहुँचाई। मैंने कहा—"अच्छा, अब जहाँ तक हो सकेगा, उसे कुछ न कहा कहँगा।"

\* \* \* \*

चमेली का अन्त समय निकट था। एक महीना हुआ, उसने चार-पाई की शरण ली थी। तब से उसकी दशा दिन-प्रति-दिन विगड़ती ही गई। वह जिस दिन रात को इस संसार से सदैव के लिए बिदा होनेवाली थी, उसी दिन उसने दोपहर को मुझे अपने पास बुलवाया। मैं उसके पास पहुँचा। मुझे यह तो माल्स्म था, कि अब चमेली थोड़े ही दिनों की मेहमान है, पर स्वप्न में भी यह ख्याल न आया था कि यही दिन उसका अन्तिम दिन है। मैं उसके पास बैठ गया, और पूला—''इस समय कैसा जी हैं।''

चमेली कुछ मुस्कुराई और वोली—"अव जी बहुत अच्छा है।" मैंने कहा—"बहुत अच्छा तो क्या होगा ?"

चमेळी—"मेरा चित्त इस समय जितना प्रसन्न है, उतना कभी नहीं रहा।" में—"यह तो तुम्हारी बातें हैं।" चमेली—"नहीं, में सच कहती हूँ।"

मैंने चमेली के मुख को ध्यानपूर्वक देखा। आज छः वर्ष पश्चात मुझे उसकी आँखों में, उसके मुख पर, वहीं सौन्दर्य दिखाई पड़ा, जो छः वर्ष पूर्व था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, कि चमेली को कोई रोग ही नहीं; वह बिल्कुल स्वस्थ है। न-जाने उस दिन मेरे हृदय में उसके प्रति पहले का-सा प्रेम क्यों उत्पन्न हो गया। छः वर्ष पश्चात् मैंने वड़े प्रेमपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा-"जो तुम्हारी तबियत ऐसी ही रही. तो दो-चार दिन में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी।" मेरा प्रेम-व्यवहार देखकर चमेली ने मन्द-मुस्कान के साथ शरमाकर अपनी दृष्टि दुसरी ओर फेर ली। मैं विकल हो गया। वही शरमीली दृष्टि—वही मन्द मसकान! मैंने अपने मन में कहा-चमेली के सौन्दर्य में तो जरा भी अन्तर नहीं आया। क्या मैं इतने दिनों तक अन्धा रहा, जो यह बात न देख सका ? ओफ् ! मैंने कितना घोर अनर्थ किया, जो इसंकी ओर से इतना उदासीन हो गया । मुझे क्या हो गया था ? मैं इसे इतने दिन कैसे और क्यों उकराये रहा ? इसमें कौन-सा ऐसा बुरा परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण मैं इससे इतने दिनों घृणा करता रहा ? मैं इस रतन को छोडकर इधर-उधर काँच के द्रकड़ों से कैसे आनन्द का अनुभव करता रहा? इसलिए कि यह रोग-प्रस्त थी ? छि:-छि: ! कितनी पाशविकता हुई ! मैं यदि उसी प्रकार चेष्टा करता रहता, तो बहुत सम्भव हैं; यह अब तक कभी की रोग-मुक्त हो गई होती। इसे रोग-प्रस्त और इतने कष्ट में छोड़कर मैं अकेला केवल अपने ही लिए, आनन्द और मख की खोज में कैसे घूमता रहा ? यदि यह दुखी थी, तो मुझे इसका दुःख बटाना चाहिये था, न-िक इसको इस दशा में छोड़कर अकेले सुख-भोग करना। ओफ ! कितना अनर्थ हुआ ! इसने सब बातों को जानकर भी कोई शिकायत नहीं की. उलटे यह सदैव मझे प्रसन्न और सखी रखने की चिन्ता करती

रहती। यहाँ तक कि केवल मुझे सुखी करने के लिये इसने मेरा दूसरा विवाह कराने की भी चेष्टा की। आह ! मेरे और इसके व्यवहार में आकाश-पाताल का अन्तर रहा। ओफ्! मैंने बड़ा पाप किया। न-जाने इस पाप से कैसे मुक्त हो सक्ँगा!

चमेली ने मुझे विचार-सागर में निमझ देखकर पूछा—"क्या सोच रहे हो?" मैं—"कुछ नहीं।"

चमेली-"मैंने कुछ कहने के लिए बुलाया था।"

मैं-- "कहो, क्या कहती हो ?"

चमेली—"मेरे कारण तुम्हें वड़ा कष्ट मिला। मैं तुम्हारे सुख-मार्य का काँटा रही। मेरे भाग्य में तो विधाता ने सुख लिखा ही नहीं था। जितना लिखा था, वह भोगा, और वह स्वप्न में वैकुण्ठ मिलने की तरह था। परन्तु मैं तुम्हारा सुख नष्ट करने का कारण रही। अब मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है, कि मैं तुम्हारे सुख-मार्ग से अलग हुई जाती हूँ। अब तुम संसार में सुख भोगने के लिए स्वतन्त्र…"

में आगे कुछ न सुन सका। मैंने वेचैन होकर कहा— "चमेली, यह तुम क्या वक रही हो ? तुम्हारे विना मुझे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिल सकता। ईश्वर न करे…"

चमेली कुछ विस्मित होकर वोली—"नाथ, अव लोकाचार दिखाने का समय नहीं हैं। यह कपट-वेष छोड़ो,और जो मैं कहतीहूँ, उसे सुनो।"

में अत्यन्त दुःखित होकर बोला—"चमेली, मैं वड़ा अधम हूँ, बड़ा नीच हूँ। इसमें सन्देह नहीं, िक एक घण्टा पहले तक में कपट-वेश धारण किये हुए था; परन्तु ईश्वर साक्षी है, इस समय में अपने पिछले शुष्क व्यवहार पर अत्यन्त लिजित हूँ। मैंने जो कुछ किया, उसका प्रायश्चित यदि ये प्राण देकर हो सके, तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं अंधा हो गया था। मैं नहीं जानता, मुझे इस बात पर आश्चर्य है, िक मैंने कैसे तुमसे यह दुर्व्यवहार किया।"

इतना कहते-कहते मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मेरी हिचकी वैंध गई। चमेली की आँखों से भी आँसुओं की धारा वहने लगी।

कुछ देर बाद उसने कहा—"यदि यह बात तुमने आज से कुछ दिनों पहले कही होती, तो कदाचित् मैं जीवित रहने की चेष्टा करती; परन्तु अब कुछ नहीं हो सकता।"

में चौंक पड़ा। मेरी आँखों के आगे अँधेरा आने लगा। मैंने चमेली का सिर अपनी गोद में रखकर कहा—"नहीं-नहीं. ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे समय में, जब मैं अपनी भूल पर पश्चात्ताप कर रहा हूँ, उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम मुझे संसार की समस्त मूल्यवान् चीजों से प्रिय हो गई हो, तब मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं प्रियतमे, ऐसा कभी नहीं हो सकता!"

चमेली एक आह भरकर वोली—'तुम्हारी इन वातों से मुझे मृत्यु से भय मालूम होता है। हृदय में जीने की उत्कट लालसा उत्पन्न होती है। अभी तक मैं प्रसन्नतापूर्वक मरने को तैयार थी; परन्तु अब तुम्हारी वातों से मुझे मरना दुखदायी प्रतीत हो रहा है। नाथ, मेरा अन्त समय दुखदायी न बनाओ। मुझे इस प्रकार मरने में कष्ट होगा। तुम यही कहो, कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ। उसी प्रकार उदासीन भाव रक्खो। मुझे विश्वास दिला दो, कि तुम्हें मेरे मरने से प्रसन्नता होगी, सुख होगा, जिससे मुझे मृत्यु से भय न हो, मैं प्रसन्नतापूर्वक मरूँ।"

दुःख और पश्चात्ताप से मेरा कंट ैसँघ गया। मैं उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका। चमेली ने कहा—''इस अन्त समय में मैं केवल एक भिक्षा तुमसे माँगती हूँ।''

मैंने बड़ी कठिनता से कहा—"क्या ?"

चमेळी---"मेरे ज्ञानू को कभी कुछ न कहना !"

इतना कहकर चमेली बेहोश हो गई, फिर उसे अन्तिम श्वास तक होश न आया। "ताऊजी, हमें लेलगाली (रेलगाड़ी) ला दोगे ?"—कहता हुआ एक पञ्चवर्षीय बालक वाबू रामजीदास की ओर दौड़ा।

बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा—"हाँ वेटा, ला देंगे।"

उनके इतना कहते-कहते वालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया, और उसका मुख चृमकर बोले—"क्या करेगा रेलगाड़ी ?"

बालक बोला—"उसमें बैठकर बड़ी दूर जायँगे। हम भी जायँगे, चुन्नी को भी ले जायँगे। बाबूजी को नहीं ले जायँगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊजी तुम ला दोगे, तो तुम्हें ले जायँगे।"

वाबू--- 'और किसे ले जायगा ?"

बालक दम-भर सोचकर बोला—"बङ, और किसी को नहीं ले जायँगे।"

पास ही बाबू रामजीदास की अर्द्धाकिनी बैठी थीं । बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा—"और अपनी ताई को नहीं छे जायगा?"

बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताईजी उस समय कुछ चिढ़ी हुई-सी बैठी थीं। बालक को उनके मुख का यह भाव अच्छा न लगा। अतएव वह बोला—''ताई को नहीं ले जायँगे।"

ताईजी सुपारी काटती हुई बोळीं—''अपने ताऊ को ही लेजा! मेरे ऊपर दया रख!

ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क

व्यवहार को तुरन्त ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा— "ताई को क्यों नहीं ले जायगा ?"

वालक—"ताई हमें प्याल (प्यार) नहीं करती।" वाबू—"जो प्यार करे तो ले जायगा?"

बालक को इसमें कुछ सन्देह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा।

बाबू साहब ने फिर पूछा—''क्यों रे, बोलता नहीं ? ताई प्यार करें तो, रेल पर बिठाकर ले जायगा?''

बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया; परन्तु मुख से कुछ नहीं कहा।

बाबू साहब उसे अपनी अर्द्धाङ्गिनी के पास ले जाकर उनसे बोले—
"लो, इसे प्यार कर लो, यह तुम्हें भी ले जायगा।" परन्तु बच्चे की
ताई श्रीमती रामेश्वरी को पित की यह चुहुलबाजी अच्छी न लगी। वह
तुनककर बोलीं—"तुम्हीं रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है।"

बाब् साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में विठाने की चेधा करते हुए बोले—"प्यार नहीं करोगी, तो फिर रेल में नहीं विठावेगा।—क्यों रे मनोहर ?"

मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनो-हर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी; पर हृदय में चोटे लगी। बालक रो पड़ा।

वाबू साहव ने वालक को गोद में उठा लिया, चुमकार-पुचकारकर चुप किया, और तत्पश्चात् उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भावपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया।

मनोहर के चले जाने पर वाबू रामजीदास रामेश्वरी से बोले— "तुम्हारा यह कैसा व्यवहार हैं ? वच्चे को ढकेल दिया! जो उसके चोट लग जाती तो ?"

रामेश्वरी मुँह लटकाकर बोलीं—"लग जाती, तो अच्छा होता। क्यों मेरी लोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे, और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं!"

वाबू साहब कुढ़कर बोले—"इसी को खोपड़ी का लादना कहते हैं?" रामेश्वरी—"और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुःख-मुख सूझता ही नहीं। न-जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह ही नहीं। अपनी चुहुल से काम है।" बाबू—"बच्चों की प्यारी-प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो

बाबू — बेच्चा का प्यारा-प्यारा बात सुनकर ता चाह जसा जा हा प्रसन्न हो जाता है। मगर तुम्हारा हृदय न-जाने किस धातु का बना हुआ है!"

रामेस्वरी—"तुम्हारा हो जाता होगा। और होने को होता भी हैं; मगर वैसा बच्चा भी तो हो! पराये धन से भी कहीं घर भरता है?"

बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले—"यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे ?"

रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोर्ली—"बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो; पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगतीं। हमारे भाग ही फूटे हैं। नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी सन्तान के लिए न-जाने क्या क्या करते हैं—पूजा-पाठ कराते हैं, ब्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम ? रात-दिन भाई-भतीजों में मगन रहते हो?"

बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा—"पूजा-पाठ-त्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा-पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा यह अटल विश्वास है।"

श्रीमतीजी कुछ रुआसे स्वर में वोलीं—"इसी विश्वास ने तो सव

चौपट कर रक्ला है! ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाँय, तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही बैठे रहें, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे?"

बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ल स्त्री के मुँह लगना ठीक नहीं। अत-एव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहाँ से टल गये।

3

बाबू रामजीदास धनी आदमी हैं। कपड़ें की आढ़त का काम करते हैं। ठेन-देन भी है। इनके एक छोटा भाई है। उसका नाम है, कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजीदास की आयु ३५ वर्ष के छगभग है, और छोटे भाई कृष्णदास की २१ के छगभग। राम-जीदास निस्सन्तान हैं। कृष्णदास के दो सन्तानें हैं। एक पुत्र—वही पुत्र, जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं—और एक कन्या है। कन्या की आयु दो वर्ष के छगभग है।

रामजीदास अपने छोटे भाई और उनकी सन्तान पर बड़ा स्नेहरखते हैं—ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी सन्तान हीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की सन्तान वे अपनी ही सन्तान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजीदास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं।

परन्तु रामजीदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी सन्तान-हीनता का बड़ा दुःख है। वह दिन-रात सन्तान ही के सोच में घुळा करती हैं। छोटे भाई की सन्तान पर पित का प्रेम उनकी आँखों में काँटे की तरह खटता है।

रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजीदांस शय्या पर लेटे हुए शीतल और मन्द वायु का आनन्द ले रहे थे। पास ही दूसरी शय्या पर रामेश्वरी, हथेली पर सिर रक्खे, किसी चिन्ता में डूबी हुई थीं। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपूनी माँ के पास गये थे।

बाबू साहव ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा—"आज तुमने मनोहर को इस वुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुःख है, कभी-कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिलकुल ही अमानुषिक हो उठता है।"

रामेश्वरी बोली—"तुम्हीं ने ऐसा बना रक्खा है। उस दिन उस पण्डित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में सन्तान का जोग है, और उपाय करने से सन्तान भी हो सकती हैं, उसने उपाय भी बताये थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस, तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात-दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता हैं। आदमी उपाय तो करके देखता हैं। फिर होना-न-होना तो भगवान के आधीन है।"

बाब् साहव हँसकर बोले—''तुम्हारी-जैसी-सीधी स्त्री भी...क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो, जो दुनियाँ भर के झुठे और धूर्त हैं! ये झुठ बोलने ही की रोटियां खाते हैं।''

रामेश्वरी तुनककर बोर्छा—"तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता हैं। ये पोथी-पुराण भी सब झूठे हैं? पण्डित कुछ अपनी तरफ से तो बना कर कहते ही नहीं हैं; शास्त्र में जो लिखा है, वही वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा हैं, तो वे भी झूठे हैं। अँगरेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें वाप-दादों के ज्माने से चली आई हैं, उन्हें भी झूठा बनाते हैं।"

बाबू साहव—"तुम बात तो समझती ही नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा है। समब हैं, वह सच्चा हो। परन्तु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण शान तो होता नहीं, दो एक छोटी-मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं, और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर

कैसे विश्वास किया जा सकता है ?"

रामेखरी—"हूँ ! सब झुठे ही हैं, तुम्हीं एक सच्चे हो ! अच्छा, एक बात पूछती हूँ, मला तुम्हारे जी में सन्तान की इच्छा क्या कभी नहीं होती ?"

इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के द्ध्य का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे। तत्पश्चात् एक लम्बी साँस लेकर बोले—"भला ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसके द्ध्य में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो १ परन्तु किया क्या जाय १ जब नहीं है, और न होने की आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिन्ता करने से क्या लाम १ इसके सिवा, जो बात अपनी सन्तान से होती, वही माई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता, उतना ही इन पर भी है। जो आनन्द उनकी वाल-कीड़ा से आता, वही इनकी कीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिन्ता क्यों की जाय।"

रामेश्वरी कुछ कुढ़कर बोर्ली—"तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ। इसी से तो रात-दिन जला करती हूँ। मला यह बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा ?"

वाबू साहव हँसकर बोले—"अरे, तुम भी कहाँ की पोच वातं लाई। नाम संतान से नहीं चलता। नाम ध्यपनी सुकृति से चलता है। तुल्सीदास को देश का बच्चा-बच्चा जानता है। स्रदास को मरे कितने दिन हो चुके ? इसी प्रकार कितने महात्मा हो गये हैं, उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है ? सच पूछो, तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी नाम इव जाने की भी संभावना रहती है। परन्तु सुकृति एक ऐसी वस्तु है, जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की कभी आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय पिरधारीलाल कितने नामी आदमी थे ? उनके संतान कहाँ है ? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला जा

रहा है, और अभी न-जाने कितने दिनों तक चला जायगा।"

रामेश्वरी—"शास्त्र में लिखा हैं, जिसके पुत्र नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती।"

बाबू—''मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम थयिद मुक्ति होना मान भी लिया जाय, तो यह कैसे माना ₃जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो ही जाती है थे मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये जितने पुत्रवाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो ही जाती होगी थें

रामेध्वरी निरुत्तर होकर बोली—"अब तुम से कौन बकवाद करे। तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं।"

#### Ę

मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व-प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही मुन्दर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है, तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किन्तु मही-से-मही और काम में न आनेवाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है, तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान् क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुःख का अनुभव नहीं करता, इसलिए किवह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही मही हो, काम में न आनेवाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुःख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता, अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं हढ़ कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे सन्तोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली-दामन का-सा है। ये

कभी १थक् नहीं किये जा सकते।

यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे, जो एक माता के हृदय में होते हैं; परन्तु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था, जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसकी सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लानेवाला को हैं नहीं। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खिंचता तो था, परन्तु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं, दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति हेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके हेष की मात्रा और भी वढ़ जाती थी, जब वह देखती थीं कि उनके पितन्देव उन बच्चों पर प्राण देते हैं, जो उनके (रामेश्वरी के) नहीं हैं।

शाम का समय था। रामेश्वरी खुळी छत पर बैठी हवा ला रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेळ रहे थे। रामेश्वरी उनके खेळों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेळना-कृदना बड़ा भळा माळ्म हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके वाळ, कमळ की तरह खिळे हुए उनके नन्हें नन्हें मुख, उनकी प्यारी-प्यारी तोतळी बातें, उनका चिल्ळाना, भागना, ळौट जाना इत्यादि कीड़ायें उनके हृदय को शीतळ कर रही थीं। सहसा मनोहर अपनी वहन को मारने दौड़ा। वह खिळिछ्ळाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे-पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया, और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा हेष भूळ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से ळगा ळिया, जिस प्रकार वह मनुष्य ळगाता है, जो कि बच्चों के ळिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सनृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस

समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता, तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता हैं।

दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई।

"मनोहर, ले रेलगाड़ी।"—कहते हुए बाबू रामजीदास छत पर आये। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी के गोद से तड़पकर निकल भागे। रामजीदास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठ कर रेलगाड़ी दिखाने लगे।

इधर रामेश्वरी की नींद-सी टूटी। पित को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जग उठा।

बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहव रामेश्वरी के पास आये, और मुसकराकर बोले—"आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थीं! इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है।"

रामेश्वरी को पित की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कम-ज़ोरी पर बड़ा दुःख हुआ। केवल दुःख ही नहीं, अपने ऊपर कोध भी आया। वह दुःख और कोध पित के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमज़ोरी पित पर प्रकट हो गई, यह बात उनके लिए असहा हो उठी।

रामजीदास बोले—"इसीलिये मैं कहता हूँ कि अपनी सन्तान के लिए सोच करना वृथा हैं। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगी, तो तुम्हें ये ही अपनी सन्तान प्रतीत होने लगेंगे! मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो।"

यह बात वाबू साहब ने नितान्त शुद्ध हृदय से कही थी। परन्तु

रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गन्य मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा—''इन्हें मौत भी नहीं आती। मर जायँ, पाप कटे! आठों पहर आँखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है।"

बाबू साहव ने पत्नी को मौन देखकर कहा—"अब झेंपने से क्या छाम ? अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं।"

रामेश्वरी जल-मुनकर बोलीं—"मुझे क्या पड़ी, जो मैं प्रेम करूँगी? तुम्हीं को मुवारक रहे! नियोड़े आप ही आ-आकर धुसते हैं। एक घर में रहने से कभी-कभी हँसना-बोलना ही पड़ता है। अभी परसों ज्रा योंही ढकेल दिया उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाईं। संकट में प्राण है; न यों चैन, न यों चैन।"

बाबू साहव को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा कोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा—''न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी-खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी। मेरे आते ही गिरिगट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बिल्लयों उछलती है। न-जाने मेरी बातों में कौन-सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा माल्स होता है, तो न कहा कहँगा। इतना याद रखों कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े-सिगोड़े अपशब्द निकाले, तो अच्छा न होगा! तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं।"

रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोम तथा कोघ को वह आँखों द्वारा निकालने लगी।

जैसे-ही-जैसे बाबू रामजीदास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे-ही-वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति-पत्नी में कहा-सुनी हो जाती थी, और रामेश्वरी को पति के कटुवचन सुनते पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पित की नज़रों से गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा त्फान उठा। उन्होंने सोचा—पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा-मला कहा करते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब-कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं! दुनियाँ मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गये? न होते, न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे, उस दिन घी के चिराण जलाऊँगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रक्खा है।

इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थीं। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहेथे। विचार और कुछ नहीं,वहीं अपनी निज की सन्तान का अभाव, पति का भाई की सन्तान के प्रति अनुराग—इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं कष्ट-दायक प्रतीत होने लगे। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगीं।

वह टहल रही थीं कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रकुटि चढ़ गई, और वे छत की चहारदिवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं।

सन्ध्या का समय था। आकाश में रंग-विरंगी पतंगे उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, तो क्या ही आनन्द आवे। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया, और उनकी टाँगों में लिपटकर बोला—"ताई, हमें पतंग मँगा दो।" रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा—"चल हट, अपने ताऊ से माँग जाकर।"

मनोहर कुछ अप्रतिम होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यन्त करुण स्वर में कहा—"ताई, पतङ्क मँगा दो; हम भी उड़ावेंगे।"

इस बार उसकी मोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रहीं। फिर उन्होंने एक लम्बी साँस लेकर मन-ही-मन कहा—यदि यह मेरा पुत्र होता, तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान् स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़-मारा कितना सुन्दर है, और कैसी प्यारी-प्यारी बातें करता है।! यहीं जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले।

यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरनेवाली ही थीं कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला—"तुम हमें पतंग नहीं मँगवा दोगी, तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवायेंगे।"

यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेंखरी का मुख कोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़ककर बोलीं—"जा कह दे अपने ताऊजी से। देखूँ, वह मेरा क्या लेंगे!"

मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया, और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंशों को देखने लगा।

इधर रामेश्वरी ने सोचा—यह सब ताऊजी के दुलार का फल हैं कि बालिश्त-भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे, इस दुलार पर बिजली टूटे।

उसी समय आकाश से एक पतंग कट कर उसी छत की ओर आई, और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहारिदवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थीं, केवल वहाँ पर एक द्वार था, जिससे छज्जे पर आ-जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़ कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रहीं। मनोहर उनके पास होकर छज्जे पर चला गया और उनसे दो फीट की दूरी पर खड़ा हो कर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से

होती हुई नीचे, घर के ऑगन में, जा गिर्रा । एक पैर छुज्जे की मुँडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आँगन में झाँका और पतंग को आँगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फुळा न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीवता से घूमाः परन्तु घूमते समय मुँडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते-जाते उसके दोनों हाथों में मुँडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया—"ताई!" रामेश्वरी ने धड़कते हुए इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है. मरने दो, सदा का पाप कट जायगा । यही सोचकर एक वह क्षण के लिए रुकीं । उधर मनोहर के हाथं मुँ डेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यन्त भय तथा करूण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख चिल्लाया—"अरी ताई!" रामेश्वरी की आँखें मनोहर की आँखों से जा मिलीं। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुँह को आ गया। उन्होंने व्याक्कल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुँचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुँडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पडीं।

रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में वेहोश पड़ी रहीं। कभी-कभी वह ज़ेर से चिल्ला उठतीं और कहतीं— 'देखो-देखो, वह गिरा जा रहा हैं— उसे बचाओ—दौड़ो—मेरे मनोहर को बचा लो!' कभी वह कहतीं— ''वेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, हाँ, मैं चाहती, तो बचा सकती थी—मैंने देर कर दी!' इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करतीं। मनोहर की टाँग उखड़ गई थी। टाँग विठा दी गई। वह कमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगी।

एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा—"मनोहर कैसा है ?"

रामजीदास ने उत्तर दिया-"अच्छा है।"

रामेखरी—"उसे मेरे पास लाओ।"

मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुँघ गया।

रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गईं। अब मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करतीं और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती।

### श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह

जन्मकाल रचनाकाल १९४७ वि० १९१३ ई०

# कानों में कँगना

१

"िकरण ! तुम्हारे कानों में यह क्या है' ?" उसने कानों से चञ्चल लट को हटाकर कहा—"कँगना !" सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। "अरे कानों में कँगना ?"

"हाँ—तत्र कहाँ पहनूँ ?"

किरण अभी भोली थी। दुनियाँ में जिसे भोली कहते हैं, वैसी भोली नहीं; उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन उद्यान के फूलों की भंगी नहीं;—विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरन्तर काट-छाँट से जिनका सौन्दर्य हैं, जो दो घड़ी चञ्चल, चिकने बाल की भूषा हैं, जो दो घड़ी तुम्हारे फूलदान के गौरव हैं, वैसे, वन के फूल-ऐसे नहीं। प्रकृति के हाथों से लगी हैं, मेघों की धारा से बढ़ी हैं, चटुल दृष्टि उसे पाती नहीं, जगत्-वायु उसे छूती नहीं। यह सरल, सुन्दर, सौरभमय जीवन हैं। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण-धन से हरे-भरे रखें; जब समय आया तब अपनी माँ के गोद में झर पड़े।

आकाश स्वच्छ था—नील, उदार, सुन्दर। पत्ते चुप थे, श्रान्त थे।

सन्ध्या हो चली थी। मुनहली किरणें सुन्दर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्यु-राय्या से इस रूत्य, निविड़ कानन में क्या हूँ इ रही थी—कौन कहे ? किसे एकटक देखती थी—कौन जाने ? अपनी लीला-भूमि को सस्नेह करण चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है, इसे चाहती थी ? मैं क्या बता सकता हूँ ? उस भंगी में आकांक्षा अवस्य थी। मैं तो खड़ा-खड़ा उन बड़ी-बड़ी आँखों की किरण ल्ट्रता था। आकाश में तारों को देखा, या उन मनोहर आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुन्दर, सूत्य झिकमिक को वारबार देखते हैं, लेकिन वह निःस्वन्द, निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप-ही-आप अपनी अन्तर-लहरी में मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखों कहाँ कि, उनके सहारे उस निगूढ़ अन्तर में ह्रबकर थाह लें ?

में रसाल की डाली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटा-कर कँगना दिखाने की गंगी प्राणों में रह-रहकर उठती थी। जब माखन चुरानेवाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतरी किले को तोड़ डाला, या न्रजहाँ ने अञ्चल से कबूतर को उड़ाकर शाहन्साह के कठोर हृदय की धिंजयाँ उड़ा दीं; िफर नदी-किनारे वसन्त-वल्लभ रसाल-पल्लवों की लाया में बैठी, किसी अपरूप वालिका की सरल, िस्निध लीला एक मानव अन्तर पर क्यों न दौड़ें शे किरण इन आँखों के सामने प्रति-दिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आँचल भर लाती, कभी मौलसरी के फूलों की माला बना लाती, िकन्तु कभी भी ऐसी वाल-मुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था शकीन ग्रुभ या अग्रुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मन्दार माला से भी कहीं मनोरम दीख पड़ी शे कीन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों के कंगन भूलकर कानों में पहिनने में हतनी माधुरी थी, दो टके के कँगनों में ऐसी शक्ति है ! गोपियों को कभी स्वप्न में भी न झलका था कि वाँस की वाँसुरी में घूँ घट खोलकर नचा देने की शक्ति है।

मैंने चटपट उसके कानों से कँगना उतार लिया, फिर धीरे-धीरे उसकी उँगलियों पर चढ़ाने लगा । न-जाने इस घड़ी कैसी खल-वली थी, मुँह से अचानक निकल आया—"किरण ! आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न अ्लेगी । यह, भीतर तक पैठ गई।"

उसकी बड़ी-बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गई । मुझे चोट-सी लगी। मैं तत्काल योगीश्वर की कुटी की ओर चल पड़ा। प्राण भी उसी समय नहीं चल पड़े, यही विसमय था।

2

एक दिन था कि इस दुनियाँ में दुनियाँ से दूर रहकर भी लोग दूसरी दुनियाँ का सुख उठाते थे। हरिचन्दन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, किन्तु किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों की छाया में दो वड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता तक उतर आते थे। जिस पञ्चवटी के अनन्त यौवन को देखकर राम की आँखों भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने अमर-तरु के सुन्दर फूलों की माला नहीं चाही, मन्दाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं हूँ ही। वृन्दावन का सानी कहीं वन भी था ? कल्प-वृक्ष की छाया में शान्ति अवश्य है; लेकिन कदम की छाँह की शान्ति कहाँ मिल सकती है? हमारी-तुम्हारी आँखों ने कभी नन्दोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है, जिसको देख-देखकर प्रकृति-रजनी छः महीने तक ठगी रही, शत-शत देवाङ्गनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नन्दन-कानन को उजाड़ डाला।

समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं, जहाँ कृष्ण मोतू

लोक से उतरकर दो घड़ी वंशी देर दें। ऐसे कुटीर नहीं, जिनके दर्शन से रामचन्द्र का अन्तर भी प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं, जो धर्म-धुरन्धर धर्मराज को भी धर्म में रिशक्षा दें।

यदि एक-दो भूले भटके हैं भी, तब अभी तक उन पर दुनियाँ का पर्दा नहीं उठा—जगन्माया की माया नहीं लगी। लेकिन कव तक बचे रहेंगे ? लोक अपने यहाँ अलौकिक वातें कव तक होने देगा ?

हृषीकेश के पास एक सुन्दर वन है; सुन्दर नहीं अपरूप सुन्दर है। वह प्रमाद-वन के विलास-निकुञ्जों से सुन्दर नहीं, वरञ्च चित्रकृट या पञ्चवटी की महिमा से मण्डित है। वहाँ चाँदनी में बैठकर कनक-बुँ घरू की इच्छा नहीं होती, पंच प्राणों में ऐसी आवेग-धारा उठती है, जो कभी अनन्त साधना के कूळ पर पहुँचाती है, कभी जीव-जगत् के एक-एक तत्व से दौड़ मिलाती हैं। गंगा की अनन्त महिमा, वन की निविड़ योग-निद्रा नहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचळ चित्त क्या चाहता है; गम्भीर अलौकिक आनन्द, या शान्त सुन्दर मरण ?

इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीव्वर रहते थे । योगीव्वर, योगीव्वर ही थे।

यद्यपि वह भू-तल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्त-वृत्ति सरस्वती के श्रीचरणों में थी या ब्रह्म-लोक की अनन्त शान्ति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ष से एक किरण उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक-माया-बद्ध जीवन नहीं था। उसे बन्धन-रहित, बाधाहीन नाचती किरणों की रेखा कहिये। मानो मत्त, चञ्चल मलय-वायु फूल-फूल पर, डाली-डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमती अमर संगीत बे-रोक-टोक हवा पर या जल के तरंग-मंग पर नाच रही हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलोकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्यराज में खींच लाता था।

कोई साल-भर से मैं योगीश्वर के यहाँ आता-जाता था। पिता की रुचि थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के ग्रन्थ सब पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी, उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सबेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और मैं बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, पाँच स्वर्ण-मुद्रा तथा किरण के लिए दो कनक-कक्कन आचार्य्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कक्कन को किरण उठा ले गई। वे नहीं मालूम क्या समझकर चुप रह गये। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म-ग्रन्थ से मुँह मोड़ा, उसी दिन कामदेव के यहाँ जाकर उनकी किताब का पहला पना उलटा।

दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास विठाकर न-जाने क्या-क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आँखें गम्भीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ खड़े हुए और मेरे कन्वे पर हाथ रखकर गद्गद् स्वर से बोले—"नरेन्द्र! अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है।" यह कहकर उन्होंने उसकी मुकोमल उँगलियों को मेरे हाथ में रख दिया। लोचनों के कोनों पर दो बूँदें निकलकर झाँक पड़ीं। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव दृष्टि मेरी अन्तर्ल्हरी तक डूब चुकी थी? वे ठहरे नहीं, चल दिये। मैं काँपता रह गया। किरण देखती रह गईं।

वन-वायु भी अवाक् हो गई। हम दोनों चल पड़े। किरण मेरे कन्धे पर हाथ रक्खे थी। हठात् अन्तर से कोई कड़ककर कह उठा—"हाय नरेन्द्र, यह क्या? तुम इस वन-फूल को किस उद्यान में ले चले? इस बन्धन-विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक-जाल से बाँधने ले चले?"

3

कङ्कड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षणभर जल का समतल भले ही उलट-पुलट हो, लेकिन इधर-उधर से जल-तरंग दौड़कर किसी छिद्र का चिह्न-मात्र भी नहीं रहने देते। जगत् की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेन्द्र भी भागकर इस लोक-चला-चल-से खड़े हों, फिर संसार देखते ही-देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचा रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश-कुमुम ही समझो। दो दिन में सम 'हाय जानकी' कहकर वन वन भटकते किरे। दो क्षण में वही विस्वामित्र को स्वर्ण से घसीट लागा।

किरण की यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत् का जिंछ वन्धन-पादा ?—कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्चावास हाथों-हाथ छुट गये। उस वन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आँखें उठाकर आकारा से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले, मलय-वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछ-ताछ क्योंकर हो?

जब किरण नये साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल, पीली, हरी साड़ी पिहनकर सिर पर सिन्दूर-लेखा सजतीः और हाथों में कङ्कन, कानों में बाली, गर्छ में कठी तथा कमर में करधनी, दिन-दिन उसके चित्त को नचाये मारती थीं। जब कभी वह सज धजकर चाँदनी में कोठे पर जाती और वसन्त-वायु उसके आँचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे वरामदे में भर देतीः उस समय किसी मतवाली माधुरी या तीत्र मदिरा के नशे से मेरा मित्तष्क धूम जाता और मैं चट-पट अपना प्रेम-चीत्कार फूलदार रंगीन चिड़ी में भरकर जूही के हाथ ऊपर मिजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी-कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व-जन्म की सुख-रमृतिवत् चली आती थी और ऑंखें उसी जीवन्त, सुन्दर जिक्रमिक का नाच दिखाती थीं। जब अन्तर प्रसन्न था तब बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिम्ब क्यों न पड़े?

यों ही साल-दो-साल मुरादाबाद में कट गये। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आँख मिली; मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल-कण्ठ, चतुर, चंचल चेष्टा तथा मायावी चक्रमक—अब चित्त को चेलाने के लिए और क्या चाहिये। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी। नाचनेवाली नहीं नचानेवाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुन्दरी समझना दुस्तर था— एक लपट-सी लगती—कोई नशा-सा चढ़ जाता। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। ऑखें मिलती-मिलती मिल गई। हृदय को भी साथ-साथ घसीट ले गई।

फिर क्या था—इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत वत्सर की पूज्या लक्ष्मी, वाप-दादों की कुल-प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम—एक-एक करके ये सब उस प्रदीत वासना-कुण्ड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी वातें घी बरसाती रहीं। घर-बार सब जल उठा। मैं भी निरन्तर जलने लगा; लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रहीं।

पाँच महीने कट गये। नशा उतरा नहीं। वनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी काम—सब कुछ लाकर उस मायाकरी के अलक-रिज्जित चरणों पर रक्खा। और किरण ? हेमन्त की मालती बनी थी; जिसके घर एक फूल नहीं—एक पल्लव नहीं।

घर की वधू क्या करती ? जो अनन्त सूत्र से बँघा था, वही हाथों-हाथ पराये के हाथ विक गया। किन्तु ये तो दोनों दिन चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर वदलते क्या देर लगे ? दिन-भर वहाने की माला गूँथ गूँथ-कर किरण के गले में और रात्रि को मोती की माला उस नाचनेवाली या नचानेवाली के गले में सशङ्क, निर्लंज डाल देता। यही मेरा कर्तव्य, धर्म, नियम हो उठा। एक दिन सारी वातें खुल गई। किरण, पछाड़ खाकर जमीन पर जा पड़ी। उसकी आँखों में आँसून थे, मेरी आँखों में दया न थी।

પ્ર

वरसात की रात थी। रिमिक्शिम-रिमिक्शिम बूँदों की झड़ी लगी हुई थी। चाँदनी मेघों से आँख-मुदौअल खेल रही थी। विजली, लोल कपाट से बार-बार झाँकती थी। वह किसे चंचल देखती थी, और बादल किस मसोस से रह-रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर ही न था। में तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था, आँखों के ऊपर न चाँदनी थी, न बदली। त्रिशंकु ने स्वर्ग जाते-जाते बीच ही से टँगकर किंस दुःख को उठाया; और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो? हाय! एक अँगूठी भी रहती तो उसे दिखाकर उसके चरणों से चन्दन चाटता।

घर पर आते ही जूही को पुकार उठा—"जूही ! जूही ! किरण के पास कुछ भी बचा-त्रचा हो, तो फौरन जाकर माँग लाओ ।" ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल, कालान्त चीत्कार से चिल्ला उठा । मेरा मस्तिष्क घूम गया । मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा ।

सब सन्दूक झाँपे, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला; लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रंगार-बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा।

पास जाते ही सहम गया । वह एक तिकये के सहारे निःसहाय, निस्पन्द लेटी हुई थी। चाँदनी ने, खिड़की से आकर उसे गोद में ले रक्खा था। और वायु उस शान्त शरीर पर जल भिगोया पँखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रिश्म क्षण-भर वहीं अटकी हो । आँखों में एक नवीन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आसरे से वहीं बैठ रहा था । मैं फिर पुकार उठा—"किरण, तुम्हारे पास कोई और गहना भी बच गया हैं?"

"हाँ"—क्षीण कण्ठ की काकली थी। "कहाँ हैं—अभी देखने दो।"

उसने धीरे-से घूँ घट सरकाकर कहा-"वही कानों का कँगना।"

सर तिकये से ढल पड़ा। आँखें भी क्षिप गईं। वह जीवन्त रेखा कहाँ उड़ गई। क्या इतने ही के लिये अव-तक ठहरी थी?

मेरी ऑखें मुख पर जा पर्झा—बही कंगन थे, बैसे ही कानों को घेरकर बैठे थे। मेरी स्मृति तिइद्धेग से चमक उठी। दुष्यन्त ने अँगूठी को पहचान लिया था—भूली शकुन्तला, तत्क्षण याद आ गयी थी। लेकिन दुष्यन्त सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे; अपनी प्राणिप्रया को आकाश-पाताल छानकर हूँ इ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर नहीं थी, कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से हूँ इ निकालूँ ऐसी शक्ति इस दीन-हीन मानव में कहाँ?

सारी बातें स्झ गईं। चढ़ा नशा उतर पड़ा, आँखों पर की पट्टी खुल गई; लेकिन हाय! खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार रह गया।

## पं० ज्वालाद्त रामी

जन्मकाल रचनाकाल १९४५ वि० १९१४ ई०

## विधवा

8

राधाचरण की अकाल मृत्यु से उसके चाचा-चची को बहुत शोक हुआ। किन्तु अभागिनी पार्वती के लिये तो यह संसार ही अन्धकारमय हो गया। उसके लिये तो संसार में आशा, उत्साह और सुख का सोलहो आने नाश हो गया। उसने घोर दुःख को, इस अनभ्र बज्रपात को दिल का खून करके, किसी तरह सहन किया। वह न रोई, न चिल्लाई। उसने इस असहा दुःख को मन की पूरी ताकृत से चुपचाप सहन किया। शोक के भारी बोझ से पार्वती का सुकोमल मन निस्सन्देह चूर-चूर हो गया। किन्तु विधि के इस विपरीत विधान में किसी का क्या वश था!

राधाचरण के चचा, रामप्रसाद औसत दर्जे के आदमी थे। राधा-चरण के पिता, गुरुप्रसाद का देहान्त, जब उसकी अवस्था पाँच वर्ष की थी, तभी हो गया था। सुनीति माता भी, पित की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही, स्वर्ग-लोक-गामिनी हो गई थी। इसिल्ये बालक राधाचरणका पालन-पोषण चचा रामप्रसाद और उनकी पत्नी हरदेवी ने ही किया था। उनके पास कुछ पैतृक मिलकियत थी, जिसकी आमदनीं से घर का खर्च चलता था। रहने का पक्का मकान था। पर इस पैतृक मिलकियत और रहने के मकान में—जायदाद के क्षय-रोग—कुक़ें के कीटाणुओं ने प्रवेश कर लिया था। रामप्रसाद ने अपनी कन्या चमेली के विवाह में शहर के मूर्ख

और निठल्ले आदमियों के मुँह से चिकनी-चुपड़ी वातें सुनने के लिये बहुत रुपया वरवाद किया था। विवाह के बाद, कोई एक सप्ताह तक, पकवान की सुगन्धि के साथ-साथ रामप्रसाद कः इस मूर्ख़तापूर्ण उदारता की वू भी महल्ले में सर्वत्र और शहर में यत्र-तव, फैल रही थी। खुस्ता कचौरी, मोतीचूर के लड्डू, गोल बाल्झाही, कुरकुरी इमरती और ममालेदार तर-कारियों के साथ-साथ चमकते हुए 'इन्दु-सम उज्ज्वल' रूपराज की दक्षिणा की बात जहाँ-तहाँ होती थी। किन्तु रामप्रसाद के यश की उस स्निग्ध चाँदनी में, उसके विमल यश की सफ़ेंद चादर में, कोई कलंक न हो, कोई धव्या न हो, सो बात नहीं। दुष्ट समालोचक, जिन्होंने ज्यौनार में कई दिनों पहले से अल्पाहार करते रहने के कारण, बरी तरह खस्ता कचौरी और मेवा-मिली मुलायम मिठाइयों का ध्वंस किया था, अपने दुष्ट पर प्रकृतिदत्त स्वभाव से, मजबूर होकर बाल-की-खाल निकालने और रामप्रसाद की दूघ की गंगा में विष मिलाने लगे। कोई कहता था-'कचौ-रियों में मोयन कम डाला गया', और कोई बताता था कि 'शाक में नोन ज्यादा हो गया था।' कोई लड्डुओं की बूँदी को ठोस, तो कोई बेसन की वरफी को सख्त करार देता था। मतलब यह, कि रामप्रसाद की मूर्खता का श्राद्ध करनेवाले नर-पुंगवों की भी कमी न थी। किन्तु घरों की मालकिनें जिन्होंने अपने बच्चों से रुपये छीनकर बदुओं में भर लिये थे, और इस तरह एक अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव किया था, रामप्रसाद की प्रशंसा अपनी प्रलयङ्करी बुद्धि की सहायता से शत-शत मुख से कर रही थीं। इस प्रशंसा-रूप 'वीमारी का दौरा मी एक महीने से अधिक न रहा। इलवाइयों के हिसाब के साफ़ होते ही लोगों के बेकार, अतएव खाली दिसाग भी इस ख़फ़्त से खाली हो गये। छः मास के बाद, रामप्रसाद के उसकाने पर भी किसी को लड्डुओं कीं वूँदियों में तरावट न मालूम होती थी-कोई विषय का उत्थान न करता था। इससे रामप्रसाद के श्लाघा सुनने की अभिलाषा पर तुषार-पात हो जाया

करता थाँ किन्तु उसी आशालता को पल्लवित करनेवाला सूदखोर छज्जूमल महाजन 'पड़ोस' का हक, क्रीव-क्रीव रोज़ निभा देता था।

जिस साल रामप्रसाद की लड़की चमेली का विवाह हुआ था, उसी साल राधाचरण बी० ए० में तीसरे नम्बर पर पास हुआ था। राधाचरण को स्कूल से ही, उसकी योग्यता के कारण, छात्र-वृत्ति मिली थी। पर बी० ए० की फ़ीस और किताबों के लिये चचा रामप्रसाद ने १५०) उसे ज़रूर दिये थे। उसी साल 'ग्रीब नवाज़' लाला छज्जूमल ने यथानियम अगले-पिछले जोड़कर रामप्रसाद से पाँच हज़ार रुपयों की दस्तावेज़ लिखाकर उसकी 'इज्ज़त' बचाई थी। कोई तीन हज़ार रुपये उसने लड़की के विवाह में स्वाहा किये थे। किन्तु कर्ज़ का प्रसंग उठते ही रामप्रसाद भतीजे की पढ़ाई का उल्लेख करते थे। उनके हिसाब से यदि। राधाचरण न पढ़ता, तो उन्हें ऋणी न बनना पड़ता। छोटी-छोटी बातों पर रामप्रसाद राधाचरण से कहते—"अभी त्ने मेरी क्या सेवा की है? एक साल से पचास रुपये महीना कमाने लगा है। मुझे देख, तेरी पढ़ाई के कारण ही तबाह हो गया। इतना देना हो गया।"

सुशील राधाचरण अपने मूर्ख चचा की बात का उत्तर न देता था। नीची गर्दन करके वह सब-कुछ सुन लेता था।

राधाचरण की मृत्यु से चचा और चची को बेशक बहुत दुःख हुआ, पर उस दुःख की तीत्र आग में जलते हुए भी रामप्रसाद ने राधा-चरण के कारण क्जेंदारी का ज़िक्र करने की प्रवृत्ति को बड़े यत से सुरक्षित रक्खा।

२

शोक की प्रबल लहरों में वही जाने वाली रामप्रसाद-दम्पित ने अपने बेवते का सहारा पाकर बहुत कुछ शान्ति-लाभ किया। भाद्रपद की वर्षा के बाद जिस तरह सूर्य्य और अधिक असहा हो उठता है, उसी तरह शोक-सागर में स्नान करके रामप्रसाद-दम्पति का कठोर हृदय और सख़त हो गथा। अब वे बात-बात में कहते थे— "राघे हमें मार गया। वह हमारा भतीजा नहीं, शत्रु था। हमें बरबाद करने आया था।"

पार्वती शोक-महानदी की जिस प्रवल लहर में वही जा रही थी, उसमें तिनके का भी सहारा नहीं था। वह थी, और अनन्त शोक की लहरी थी। उसके भाद्रपद के तर्ण सूर्य की प्रलर धूप उत्तापहीन थी— प्रकाश-हीन थी। शरकाल के लुभावने चन्द्रमा की चिकनी चाँदनी उसके लिये सिंह के सूर्य की धूप से भी कहीं अधिक प्रखर थी। उसके मन में शोक की प्रचण्ड अग्नि धू-धू जल रही थी। वाहर रामप्रसाद-दम्पति का कठोर व्यवहार उस अवला को वेदम किये देता था। शोक की अनन्त ज्वाला में, अनन्त विरह के प्रचण्ड अनल में, निराशा के घने अन्धकार में, उपेक्षा के, दुर्गन्थिपूर्ण संसार में—सब कहीं—उसे परलोक-गत पति का पूत और पवित्र मुख-पद्म दिखाई देता था, मानों वह उससे मौन भाषा में कहता था—"प्रिये पार्वती, धैर्य्य धारण करो, त्रिताप-दम्भ संसार में जब तक हो, जैसे बने, काल यापन कर दो। स्थर्म में गुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अवश्य मिल्ड्रॅंगा; क्योंकि तुम मेरी हो, और मैं तुम्हारा हूँ।"

पार्वती का छलनी की तरह छिदा हुआ हृदय शान्त हो जाता था। रामप्रसाद-दम्पति का कठोर व्यवहार उसके लिए सुकोमल हो जाता था। संसार भी उसकी दृष्टि में उतनी घृणा का पात्र नहीं रहता था; उस पर से उसकी विरक्ति की मात्रा कम हो जाती थी। संसार के अन्तरिक्ष में ही, इसी संसार के आकाश में ही, उसके परलोकशासी पृति के प्रभापूर्ण मुख का प्रतिविम्ब मध्याकाश में न सही, हृदयाकाश में ही सही—दिखाई पड़ता था। इसलिए संसार उसके लिए उतना हेय नहीं रहता था; कुछ काम की चीज़ हो जाता था।

सास के कुलिशसम कठोर वाक्यों और उससे भी बढ़कर पुरुष-तर

पार्थिव व्यवहारों को वह अनायास सह लेती थी। मृत्यु-शय्या पर पड़ें पित के ज्योतिर्हीन नेत्रों का कातर भाव उसे कभी न भूलता था। उसके आख़िरी शब्द—'प्रिये पार्वती'—आज भी उसके कानों में गूँज रहे थे। उस कातर भाव की शब्द-हीन भाषा का मर्भ भी उसने ठीक-ठीक समझ लिया था। चचा-चची का कठोर स्वभाव और पार्वती के पौसाल की शोचनीय अवस्था ही उस कातर भाव का प्रधान उपादान थी।

पार्वती हिन्दी-मिडिल-पास थी। राधाचरण ने बड़े आग्रह से उसे अँग्रेज़ी भी पढ़ाई थी। उसका विचार था, कि वह उससे प्रवेशिका-परीक्षा दिलायेगा; किन्तु उसकी अकाल-मृत्यु ने, बहुत-सी अन्य बातों के साथ-साथ इस विचार को भी कार्य में परिणत न होने दिया।

पित की मृत्यु के बाद अभागिनी पार्वती को पुस्तक छूने का मौका ही न मिळता था। घर में उसकी कोई सत्ता ही न थी। सास राधांचरण की मृत्यु का कारण उसे ही समझती थी। पार्वती अब पीसती हैं, चौका-बरतन साफ करती हैं, भोजन बनाती हैं; किन्तु फिर भी सास-सप्तर की सहानुभूति का पात्र नहीं बनती। फिर भी उनके मुँह से कभी मीठी बात नहीं सुनती। सुनती हैं, क्जेंदारी का कारण, अपने दुर्भाग्य की गाथा, और कभी-कभी गृढ़ प्रेम के परदे में पित की निन्दा।

पार्वती को कुटिलता-पूर्ण संसार में सहानुभूति का चिह्न कहीं दिखाई न देता था। उसके एक चचेरा भाई था; वह कहीं चपरासी था, पर था विवाहित। इसलिए ग्रीबी का मारा सन्तान की बहुतायत से माला-माल था। अत्यन्त गर्मी पड़ने के बाद वर्षा होती हैं। बहुत तप चुकने पर धाराधाम जल की अनन्त धाराओं से प्लावित हो जाता हैं। पार्वती ने भी निराशा के धोर अन्धकार में, सास-समुर के कटोर व्यवहारूप नरक में, उपेक्षा के समुद्र में, शोक के महासागर में श्रुव तारे का दर्शन किया, उसे देखकर दिग्भ्रष्टा पार्वती ने कर्चव्य-पथ का निश्चय वर लिया। सामने खड़ी आलमारी में भरी हुई पुस्तकें उसे मानों अपनी-

अपनी भाषा में सान्त्वना देने लगीं। वे कहने लगीं—"पार्वती, त् लिखी-पढ़ी हैं, हम तेरी साथिन हैं। दुःख में, शोक में, संताप में सदा-सर्वदा—हम तेरी साथिन हैं। हमें घृणा करनी नहीं आती, उपेक्षा करनी नहीं आती। हमसे भले कोई दिक हो जाय, हम किसी से दिक नहीं होतीं।" पुस्तकों की विभिन्न, पर मौन, भाषा को उसने साफ़-साफ़ समझा। उसके भन्न हृदय में शक्ति की अस्फुट किरण का उदय हुआ। आलमारी की चुनी हुई कितावों में उसने साक्षात् अभयदा सरस्वती के दर्शन किये। बहुत समय के बाद मानों माँ-सरस्वती के इशारे से ही उसने आलमारी में से एक पुस्तक निकाली। पुस्तक भी, सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार स्माइल्स साहब की 'आत्मावलम्बन'। चटाई पर बैठकर पार्वती उसे पढ़ने लगी।

पुस्तक के अभी दो—ही चार पृष्ठ पढ़े होंगे, कि रामप्रसाद की स्त्री वहाँ आ पहुँचीं। पार्वती को पुस्तक पढ़ते देखकर शरीर में आग लग गई। उसने अपने अभ्यस्त अनेक कुवाक्यों का विष उगलकर अन्त में कहा—"पुस्तकें पढ़कर ही तू रावे को चट कर गई। तू नार नहीं, नागन है। भगवान्! भगवान्! मेरे घर में ऐसी डायन कहाँ से आ गई! वह था—तबाह कर गया; तू हैं—तबाह करने की फ़िक़ में है।"

हिरन के बच्चे पर शेरनी को गुर्राता देखकर जिस तरह उसका प्रणयी शेर भी गरजने लगता है, उसी तरह रामप्रसाद भी गरीब पार्वती पर टूट पड़ा। उसने भी स्वस्ति-वाचन के बाद कहा—"ठीक तो कहती हैं, यह नार नहीं नागन है। कहीं को मुँह काला भी तो नहीं करती। मैं ऐसी नागन को पालना नहीं चाहता। उसे खा गई। अब मुझे खायगी क्या ?"

इधर रामप्रसाद बक रहा था, उधर पार्वती के हृदय में अनेक तरंगें उठ रही थीं। उन्हीं तरंगों में उसने अपने पति रामचरण के दर्शन किये। इस समय उसकी आँख में कातरता के साथ-साथ दुःख भी था, विषाद भी था और अभागिनी पार्वती के लिए थी—गहरी सहानुभृति। स्माइल्स साहव की आत्मा भी अवला पार्वती को पुस्तक के रूप में खूव वल प्रदान कर रही थी। पार्वती ने पुस्तक को बन्द कर दिया। पुस्तक के आवरण-पृष्ठ पर सोने के अक्षरों में छपे 'आत्मावलम्बन' के मनोहर शब्द पार्वती के अश्रपूर्ण नेत्रों को अपनी ओर खींचने लगे।

3

दूसरे दिन प्रातःकाल पार्वती ने बड़ी शान्ति से अपनी सास को समझा दिया कि वह कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास जाना चाहती है। आप उसे एक चिट्ठी लिखवा दीजिए।

सास को मनचाही बात हाथ लग गई। उसने उसी समय स्त्री-जन-सुलभ नमक-मिर्च लगाकर अपने पित रामप्रसाद से कह दिया। उन्होंने पहले तो 'हाँ' 'हूँ' की। फिर धर्म्म और स्वभाव की साथिनी स्त्री के कहने-सुनने पर सुखदयाल को एक चिट्ठी लिख दी।

चार दिन बाद बहू चली जायगी—इसिल्ए बहू के साथ अधिक कठोर व्यवहार न करना चाहिये, यह सोच कर रामप्रसाद-दम्पति का व्यवहार पार्वती के साथ अपेक्षाकृत अच्छा हो गया है। घर के कामों के साथ अब उसे गालियों का बोझा वहन नहीं करना पड़ता। पर कुर्जदारी के कारण का जिक्र यथा-नियम प्रति दिन एक-दो बार हो जाता है।

राधाचरण को मरे अभी पूरा एक वर्ष भी नहीं हुआ था। इस थोड़े समय में ही घर की हर-एक चीज़ पार्वती के लिए बिलकुल बदल गई थी। घर के आदिमियों के साथ घर के दरो-दीवार भी उसे काटने दौड़ते थे। मूल्य समाप्त न होने के कारण अभी तक उसके नाम कुछ समाचार-पत्र आते थे। पार्वती समय मिलने पर उन्हें पढ़ लेती थी। आज के 'हितकारी' में उसने 'आवश्यकता' के स्तम्म को बहुत गौर से पढ़ा।

तीसरे दिन जवाब आ गया कि शनैश्चर की रात को सुखदयाल

बहन को लेने के लिए आवेगा। वृहस्पतिवार को पत्र मिला था। पार्वती को सिर्फ दो रोज का मिहमान समझ कर, सास और ससुर का कटोर हृदय और ढीला पड़ गया। पार्वती की सेवा और उसके कभी न डिगने-वाले शील में उन्हें अब बहुत कुछ भलाई दिखाई देने लगी। विच्छेद के विचार ने निस्संदेह उनकी मानसिक कलुषता को बहुत कुछ दूर कर दिया।

काल भगवान् किसी की उपेक्षा नहीं करते। सूर्य के रथ का धूरा कभी नहीं टूटता। काल भगवान् के प्रधान सहचर सूर्यदेव सुखी-दुःखी—सभी—को पीछे छोड़ते हुए रथ बढ़ाये चले ही जाते हैं। शनैश्चर की रात को सुखदयाल—दैन्य और दारिद्रच की मूर्ति सुखदयाल—आ गया। बहन को गले लगाकर वह बहुत रोया। दूसरे दिन प्रातःकाल की ट्रेन से वह पार्वती को लेकर घर को खाना हो गया।

पार्वती ने चलते समय सिर्फ अपने पित की पुस्तकों का एक ट्रङ्क अपने साथ लिया। वाक़ी न कोई जेवर और न दो धोतियों को छोड़कर कोई कपड़ा। भरा हुआ घर, जो उसके लिये पहले ही खाली हो चुका था, उसने भी खाली कर दिया। चलते समय सास ने ऊपरी मन से जब्द आने के लिये कहा और स्त्री-जन-सुलम अश्रुवर्षण का परिहास भी दिखाया।

पार्वती ने निष्कपट मन से जिस समय सास के चरण छुए, उस समय गरम-गरम आँसुओं की कुछ बूँ दों ने भी हरदेवी के चरण छूने में उसके साथ प्रतियोगिता की !

જ

पार्वती के आने से सुखदयाल की गरीनी का—पर पैतृक, और इसीलिये पक्का—घर स्वर्ग बन गया। उसके बालक, जो निर्धनता के कारण शिक्षा न पा सकते थे, बुआ पार्वती से पढ़ने लगे। सुखदयाल

की बड़ी लड़की शान्ति उससे हिन्दी-शिक्षा के साथ-साथ सिलाई का काम भी सीलने लगी। थोड़े हो दिनों में पार्वती और शान्ति को सुई के प्रताप से कुछ कम दो रुपये रोज़ की आमदनी होने लगी। पार्वती के कहने पर सुखदयाल एक अच्छी गाय खरीद लाया। अब उसके घर में सब कुछ था। विद्या थी, धन था और गोरस था, सुखदयाल की स्त्री चमेली पार्वती को अपनी समृद्धि का मूल कारण समझती थी। वह उसे साक्षात् देवी समझती थी। प्रातःकाल उठकर उसके चरण छूती थी। घर का हर काम उसकी आज्ञा लेकर करती थी।

एक वर्ष बीत गया। पार्वती हिन्दू-गर्ल्स-स्कूल में हिन्दी पढ़ाती है। इसी वर्ष उसने प्रवेशिका परीक्षा पास कर ली है। ५०) मासिक वेतन मिलता है। अब सुखदयाल के बालक, जो एक वर्ष पहले लावारिस और आवारा घूमते-फिरते थे, साफ कपड़े पहनकर भले बालकों की तरह बगल में पुस्तकें दबाये स्कूल जाते हैं। लड़की शान्ति भी पार्वती के साथ स्कूल में काम करती है। देवि-स्वरूपिणी बहन पार्वती की बदौलत भाई सुख-दयाल ने भी चपरासगिरी के कर्कश हाथों से छुटकारा पाकर सौदागरी की दूकान खोल ली है।

मुखदयाल का घर भी अच्छा खासा बालिका-विद्यालय था। महल्ले-भर की छोटी-बड़ी अनेक लड़िकयाँ स्कूल से इतर समय में पढ़ने और सुई का काम सीखने आती थीं। विद्या-दान का द्वार सदा उन्मुक्त रहता था। पार्वती के परोपकार-आदि सद्गुणों की प्रशंसा महल्ले से बढ़कर शहर-भर में फैल गई थी।

\* \* \* \*

चार त्रर्घ और बीत गये। पार्वती ने प्राइवेट तौर पर पहली कक्षा में बी॰ ए॰ पास किया। रायपुर के कलेक्टर की पत्नी ने अपने हाथ से पार्वती की सफेद साड़ी पर प्रतिष्ठा-सचक मेडल पहनाया। हिन्दू-गर्ल्स-स्कूल की प्रधान शिक्षयित्री (लेडी-प्रिन्सिपल) के पद पर (जिसकी शोभा, उपयुक्त हिन्दू-पण्डिता के न मिलने कारण, अत्र तक क्रिश्चियन लेडियाँ बढ़ातीं रहीं ) पण्डिता पार्वती को आसीन किया गया। शहर-भर में पार्वती का यशोगान होने लगा। वेतन भी एकदम २५०) हो गया।

X

रिववार का दिन था। स्कूळ के बड़े कमरे में प्रवन्ध-कारिणी समिति के सभ्यों की अन्तरंग सभा हो रही थी। मेम्बर सभी स्त्रियाँ थीं। राय रामिकशोर बहादुर की पत्नी, जो स्कूळ की आनरेरी सेकेंटरी थीं, प्रवन्ध-सम्बन्धी अनेक विषय पेश कर रही थीं। रायबहादुर की पत्नी ने कहा— "अब में आज की बैठक का आख़िरी विषय अर्थात् स्कूळ के चपरासी के काम के ळिये आई हुई दरख़ास्तें पेश करती हूँ। मेरी सम्मिति में जिन लोगों की दरख़ास्तें हैं, उन्हें बिना देखे नौकर रखना ठीक न होगा। चपरासी बूढ़ा तो होगा ही, पर साथ-ही-साथ चिड़चिड़ा या ज़ियादह कमज़ोर भी न होना चाहिये, और यह ऐसी बात है, जो बिना देखे टीक नहीं हो सकती। अब मैं इस विषय में आपकी या बाईजी की (मतळब था, प्रिन्सिपळ पार्वती से) जैसी आज़ा हो बैसा करूँ?"

उपस्थित अन्य तीन महिलाओं ने एक स्वर से कहा—"इस विषय में बाईजी की आज्ञानुसार ही काम होना चाहिये; क्योंकि बाईजी की आज्ञायें सहन करने और दरवानी के लिये ही चपरासी की नियुक्ति होगी।"

पार्वती ने अपने शान्त, पर प्रभा-पूर्ण, मुख-कमल को खिलाते हुए कहा—"मैं रायबहादुर की पत्नी से सहमत हूँ। आदमी को देखकर ही रखना अच्छा होगा। मनुष्य के चेहरे से उसके गुण-दोघों का बहुत पता लग जाता है। उस दिन 'रैशनल थॉट' में मिस्टर अरण्डेल का, आपने सेकेंटरी महोदया, इसी विषय पर एक लेख पढ़ा था ?''

रायबहादुर की पत्नी ने कहा—"पढ़ा तो था, पर समझा था कम। आजकल आपका पूरा समय और राक्ति 'विधवा-आश्रम' की स्थापना में लग रहे हैं। इस तरह आप देश की वड़ी भारी सेवा कर रही हैं। आपका कुछ भी समय खाली होता, तो मैं आप से अँग्रेज़ी साहित्य का थोड़ा-बहुत अध्ययन करके अपनी इस कभी को ज़रूर पूरा करती। पर मेरे मूर्ख रह जाने से देश की विधवाओं की दुःख-भरी शोचनीय अवस्था को सुधार देने वाले 'विधवा-आश्रम' की स्थापना कहीं बढ़कर आवश्यक और एकान्त कर्तव्य है।"

पार्वती ने मुस्कराते हुए कहा—"धन्यवाद! आपकी सहायता और ईश्वर की कृपा से ही यह काम पूरा हो सकेगा। आप सुनकर प्रसन्न होंगी कि हमारे प्रजा-प्रिय छोटे लाट महोदय ने हिमालय-पार्श्व के उस बड़े भू-खण्ड को विधवा-आश्रम के लिये देने की कृपा की हैं। चन्दा भी कुछ कम एक लाख हो गया है। ईश्वर की कृपा हुई, तो अब यह कार्य्य शीं श्र ही पूर्ण हो जायगा।"

रायवहादुर की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ कहा— "अब काम के पूरा होने में कुछ सन्देह नहीं। जिस दिन आपने आश्रम के लिये अपना जीवन देने का महा-प्रण किया था, हमें क्या, देश के सभी हितैषियों को, उसी दिन काम के पूरा होने का पक्का भरोसा हो गया था।"

पार्वती ने बड़ी सरलता से कहा—'बहन, धन्यवाद ! हाँ, तुम्हारी अँगरेज़ी-साहित्य पढ़ने की बात रही जाती है। उसके विषय में मेरा निवे-दन हैं कि आप रायबहादुर साहब से पढ़ें। स्त्रियों के लिये पति से बढ़-कर शिक्षक और कोई नहीं। लड़कियों को माता-पिता या अन्य कोई शिक्षक पढ़ा सकता है। पर स्त्रियों का, या साहित्य की भाषा में प्रौढ़ाओं का, परम गुरु और शिक्षक पति ही है। आशा है, आप मुझे इस वक्तव्य के लिये क्षमा करेंगी।"

रायबहादुर की पत्नी ने सौजन्य दिखाते हुए लेंडी-प्रिन्सिपल को धन्यवाद दिया और साथ ही सभा का कार्य्य भी समाप्त कर दिया।

ξ

कंगाल भारत की विभृति का किल्पत स्वप्न देखकर आज भी अनेक विदेशी चौंक उठते हैं। किन्तु जिन लोगों ने भारत के गाँव देखें हैं, एक-वस्त्र धारी, कृश-काय अस्थि-चर्मावशिष्ट भारत-गौरव किसानों को देखा है, वे भारत की विभृति को खूब समझते हैं।

गर्ल्स-स्कूल में आठ रुपये की चपरास के लिए, इतने आदमी आवेंगे किसी को ख्याल भी न था। अनेक बूढ़े आदमी पाँत बाँचे बैठे थे। रायबहादुर की पत्नी और सेकेण्ड मिस्ट्रेस सुशीला देवी ने उस भीड़ में से चार आदमियों को चुन लिया। इन्हीं में से एक को बड़ी बाईजी चुनेंगी। हिन्दू-गर्ल्स-स्कूल में परदे और सदाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए किसी नौकर की नियुक्ति के विषय में बहुत सावधानता से काम लेना पड़ता है। स्कूल-भर में चपरासी का काम ही बूढ़े मर्द के सुपुर्द था; बाकी सब कामों पर स्त्रियाँ ही नियुक्त थीं।

दस बजते-वजते लेडी-प्रिन्सिपल की गाड़ी स्कूल के बरामदे में पहुँच गई। बिभिन्न कक्षाओं की विभिन्न पंक्तियों में खड़ी बालिकाओं ने बड़ी श्रद्धा से प्रधानाध्यापिका को प्रणाम किया। गाड़ी से उत्तरकर वे सीधी ऑफ़िस में पहुँची। रायबहादुर की पत्नीं वहाँ पहले ही से उपस्थित थीं। प्रिन्सिपल के पहुँचने पर दासी ने बारी-बारी से उन चारों आदमियों को बुलाया।

पहले अदमी को देखते ही पार्वती के विस्मय का ठिकाना न रहा। वह बूढ़ा आदमी और कोई न था—अभागा रामप्रसाद था। उसे देखकर पण्डिता पार्वती के भावुक हृदय में क्षणभर के लिए लज्जा का उदय हुआ। किन्तु उसने तत्काल ही अपने को सँभाल लिया।

सौ मील की दूरी पर आठ रुपये की नौकरी के लिए वह क्यों आया है ? माल्स होता है, उसकी मिलकियत और मकान चाटुकार पड़ोसी सुदखोर की विशाल तोंद में ज़रूर समा गया । रामप्रसाद के मिलन और चिन्तित मुख को देखकर करुण-हृदया पार्वती के मन का अन्तस्थल तक हिल गया। उसने दूसरी तरफ को मुँह करके अनमने भाव से सन्देह-निवारण के लिए पूछा—"आपका नाम ?"

"रामप्रसाद पाण्डे ।"

"मकान ?"

''विलासपुर।''

"इतनी दूर नौकरी के लिए क्यों आए ?"

"माँ, पेट की खातिर !"

"घर पर खेती-बारी न थी ?"

"माँ, सब कुछ था ; खेती क्या, ज़मीदारी भी थी ।"

"वह क्या हुई ?"

"कुर्ज में विक गई।"

"कुर्ज क्यों लिया था ?"

"माँ, दुःख की बातें हैं ; उन्हें भूल जाना अच्छा है ।''

"फिर भी सुनाइये तो ?"

"भतीजे की पढ़ाई के लिए।"

"और क्या ?"

"और कुछ नहीं—"

''लड़की की शादी में फ़ज़ूलख़र्ची नहीं की थी ?''

बूढ़े का चेहरा उतर गया। उसने पार्वती का चेहरा कभी न देखा था, और अब तो विद्या, मान और अधिकार की दीप्ति ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। बूढ़ा मन-ही-मन बाईजी को देवी समझने लगा। रायबहादुर की पत्नी भी इस प्रश्नोत्तरी को एकाग्र मन से सुन रही थीं।

"माँ, तुम देवी हो। सचमुच लड़की की शादी में ही बरबाद हुआ हूँ।"

"तो भतीजे के पढ़ाई में कुछ-न-कुछ रुपया कर्ज लेना पड़ा होगा ?"

"माँ, सिर्फ डेट सौ रुपये!"—कहते-कहते वूढ़े के कोटर लाँघ नेत्रों में आँस, भर आये।

"अच्छा, आप बाहर बैठिये।"

वाकी तीन आदिमियों में से एक आदमी चुन लिया गया। वृद्ा रामप्रसाद उसी समय लेडी-प्रिंसिपल के वँगले पर पहुँचाया गया।

आठ रुपये की नौकरी के लिये आए हुए रामप्रसाद को वँगले के नौकरों ने जब मालिक की तरह टहराया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ।

शाम को भोजनोपरान्त पार्वती ने कहा—''आप मुझे पहचानते हें ?'' ''माँ, आप स्कूल की वड़ी बाई हैं।''

"मैं आप के भतीजे की अभागिनी स्त्री हूँ।"

बूढ़े की निद्रा टूट गई। उसे मूर्छा आने लगी, पार्वती की मतीजी शान्ति ने सँभाल लिया।

पार्वती ने बहुत चाहा कि रामप्रसाद यहीं रहे। पर वह राजी न हुआ। आत्म-ग्लानि की तीव्र अिम से वह अन्दर-ही-अन्दर जल रहा था। चलते समय पार्वती ने कभी-कभी दर्शन देने का वचन ले लिया। फिर एक-एक हज़ार के दो नोटों को लिफाफे में बन्द करके ससुर के हाथ में दिया और बड़ी नम्रता से कहा—"यह चिछी माँजी को दे दीजियेगा, और अबकी बार उन्हें ज़रूर साथ लाइयेगा।"

# दशन

₹

में उन दिनों कलक्टरी में पेशकार था। विमला की मृत्यु से पहले तो मुझे बहुत दुःख हुआ। घर खा़ली माल्स्म होता था। बह अपने कानों तक फैले हुए नेत्रों द्वारा घर के कोने-कोने और आले-आले से टकटकी बाँचे हुए मुझे देखती माल्स्म होती थी। उस समय भी उसके अधरों पर परितृप्ति की हँसी और चेहरे पर नाम को भी विकार न उत्पन्न हुआ था। तीन-चार दिनों की साधारण बीमारी से ही उसने हँसते-हँसते इस लोक से पयान कर दिया। उसकी मृत्यु के तीन-चार हफ्ते बाद तक मेरी तबीयत बड़ी उचाट रही। मन सुस्त रहा। उसके कोमल व्यवहारों का स्मरण करके मेरा कटोर हृदय पिंघला जाता था।

उसके सामने ही मैं उच्छू ड्लुळ हो गया था। दवा के तौर पर शराब पीने लगा था: किसी-किसी रात को घर से अनुपस्थित भीं रहता था। विमला मेरी दशा पर बहुत कुढ़ती थी। वह कासर होकर कभी-कभी हशारे से मुझे समझाया करती थी। किन्तु अहलमदी की आमदनी से जिस पाप-बीज को मैं अपने हृदय-क्षेत्र में बो चुका था, उसका मूलोच्छेद विमला की मृदु और मधुर शिकायत से थोड़े ही हो सकता था! यहीं कारण था कि उसकी मृत्यु का मुझे उतना दुःख नहीं हुआ, जितना होना चाहिये था, या हो सकता था। वह मेरे हृदय की देवी बनने योग्य थी। किन्तु मेरे कुटिल हृदय के और भी हिस्सेदार थे। उसमें विमला के लिये स्थान था, पर वह उसकी एकमात्र अधिकारिणी न थी। इसालिये उसकी मृत्यु के बाद हिन्दुओं के सम्मिलित परिवार की तरह बचे सुए वारिसों ने ही उसके स्थान की प्राप्ति कर ली। विमला के सामने मद्य-गान की मात्रा बहुत कम थीं। किसी-किसी दिन अनस्याय भी हो जाता था। विमला के पास पहुँचकर मैं महल्ले के ज़ौकीराम या उल्फ़तराय की द्यक्ति से बाहर हो जाता था। फिर मुक़दमेवाला आया है, कोई बुलाता है,—आदि वहाने से मुझे बाहर न निकाल सकते थे। उस दिन मद्य-गान रूप महापाट का अनस्याय हो जाता था। किन्तु ग्रेंड अर्थात् दरजे की उन्नति और विमला की मृत्यु ने मुझे अब मद्य-गान के साथ उन धूर्तों का क्रीतदास बना दिया। शाम को सात बजे के बाद मेरा स्थान छोटा-सा पानालय वन जाता था। अब मेरे स्वेछाचारों में बाधा डालनेवाला कोई न था।

सौभाग्य से मेरे कोई सन्तित न थी। मैंने दूसरा विवाह भी न किया।

#### २

उन दिनों मुझे ६०) मासिक मिलते थे। दूसरे दर्जे के डिण्टी साहब के यहाँ पेशकार था। डिण्टी साहब को मिलते थे, कुछ ऊपर तीन सौ और मुझे—ऊपर की आमदनी मिलाकर कोई ढाई सौ पड़ जाते थे। पूर पाप के धन में स्थैय्ये कहाँ देश आसानी से मिला हुआ धन उससे अधिक आसानी से पानी की तरह खर्च हो जाता था। अब मेरे यहाँ देशी शराब की डाटें खुलने की बजाय विलायती मद्य की बोतलों के 'काग' खुलते थे।

बुराई के पास बुराई आती है, और आश्चर्य यह है कि विना बुलाये आती है। हमारी मण्डली में भी दो-तीन-गुण्डों का प्रवेश हो गया था। वे मले-मानस गुण्डे थे। दिन में ऑफ़िसों में मेरी तरह रोबदाव के साथ अपना-अपना काम करते थे, समाज में पढ़े-लिखे और धनोपार्जन के ख़याल से बड़े आदमी समझे जाते थे, पर रात को ताण्डव-नृत्य में समिमलित होते थे।

हमारी मण्डली के अन्यतमं सदस्य स्टेशन-मास्टर बाबू थे। उन्हें

हम लोग मास्टर वाबू कहते थे। उस दिन उनके यहाँ दावत थी। जब कोई नया शिकार फँसता था। तब मास्टर बाबू हम लोगों को भी बुलाते थे।

छत पर एक छोटा-सा कमरा था। हम सब मिलकर तीन थे। मद्यपान के साथ उस अभागों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे मास्टर बाबू ने आज ही अपने जाल में फँसाया था।

दरवाजा खुला । स्टेशन के यमदूत एक स्त्री को अन्दर लाये । स्त्री की अवस्था २२ वर्ष से अधिक न थी । उसके लावण्यपूर्ण किन्तु कुम्हलाये चेहरे पर भीति के चिन्ह स्पष्ट प्रकट हो रहे थे । चिकत हिरनी की तरह अपने लम्बे-लम्बे नेत्रों से उसने चारों ओर देखा । किसी गृहस्थ के मकान पर पहुँचाने का घोखा देकर वह वहाँ लाई गई थी । कमरे की विलासपूर्ण सामग्री और शराब की आधी से अधिक खाली बोतलें देखकर उसे अपने भाग्य के निर्णय का तत्काल बोध हो गया । मैं उसे देख रहा था। उसके चेहरे से भीति के चिन्ह एक-साथ दूर हो गये । यमदूत उसे अन्दर पहुँचाकर यथा-विधि चले गये । मास्टर बाबू ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिये कहा ; किन्तु वह शरीर मात्र से ही वहाँ स्थित थी । उसकी आत्मा मानों किसी ऐसे स्थान में विचरण कर रही थी कि जहाँ भय नहीं, शोक नहीं और दुःख नहीं । उसके चेहरे पर विचार-सम्बन्धी हदता झलक रही थी ।

मास्टर बाबू ने नरो की झोंक में कहा—"देखो, हमने आपका मन बहलाने के लिये कैसा अच्छा प्रबन्ध किया है। आप कुछ खाइये। थोड़ीं-सी शराब लीजिये। दिन-भर की थकावट और सुस्ती दूर होकर आपके शरीर में नये जीवन का संचार होगा। प्रातःकाल की ट्रंन से मैं आपको देहरे मेज.दूँगा। वहाँ आप अपने पित से—निस्सन्देह भाग्यवान् पित से—मिल जायँगी।"

रमणी स्थिर थीं। उसने कुछ न कहा। वह स्थिर दृष्टि से न-मालूम

मन में क्या स्थिर कर रही थी।

एँ ! रमणी के हाथ से फेंकी हुई शराब की बोतल से मास्टर बाब का सिर फट गया। शराव के हल्के सुर्ख रंग के साथ मास्टर का गाढा रक्त मिलकर उसके शरीर पर गिरने लगा । ग्लास के आधात से मेर माथे पर भी गहरी चोट आई। किन्तु मुझ में फिर भी शक्ति थी। मैं उसे पकड सकता था. रोक सकता था: पर मैंने वैसा नहीं किया। इस-लिए नहीं कि मैं हर गया था; उसके रोषपूर्ण नेत्रों से मुझे डर माद्रम होने लगा था-नहीं। मैंने उसके नेत्रों में, उसके प्रभावपूर्ण कमनीय चेहरे में, विमला का प्रत्यक्ष दर्शन किया । शराव के नशे के कारण, भावकता के कारण, या मेरी मानसिक अवस्था के कारण, मुझे उसके रूप में विमला का सोलही-आने दर्शन हुआ। यदि वह विमला होती तो मुझे इस मण्डली पर कितना रोष होता ?—नीति के इस तत्व की समझकर मुझे उस पर दया ही आई : क्रोध न आया । रक्त-पात ठीक ही हुआ। कृत कर्म का प्रायश्चित उचित ही हुआ। रमणी धीरता-पूर्वक किवाड़ खोलकर चली गई। चलते समय उसने मेरी ओर देखा। मैं काँप उठा। उसके नेत्रों में गज्य का आतङ्क था। वैसा आतङ्क सभी साध्वी स्त्रियों के नेत्रों में होता है ; किन्तु पाठक, आप उस आतङ्क को नहीं जानते । पापी ही उसे अच्छी तरह जानते हैं । वह दृष्टि पुलिस से बढ़कर हमारे लिए भय का कारण होती है । हमारा तीसरा साथी मुफ्त की मद्य के अधिक पी जाने के कारण कुर्सी पर पहिले से ही चित हो गया था। पाँच मिनट के भीतर ही उस छोटे-से कमरे में जो रक्त-पात हो गया था, उसकी उसे कुछ भी खबर न थी।

ર

स्टेशन-मास्टर के ज्रूब्म को मैं रोज़ देखता था। रक्त सम्बन्धी विकार के कारण उनका ज्रूब्म भीषण होता जाता था। पीव पड़ जाने के कारण मास्य वाव् रात-दिन तड़पता था। उसकी विकल अवस्था को देण्वकर मेरा दिल हिल गया। मैंने भी तो उससे कम पाप-उंग्रह नहीं किया। अब मेरे सिवा उसके पास कोई नहीं आता था। खाने-पीनेवाले मित्र मुझे भी वहाँ जाने से रोकत थे और, मोज में रहने की सलाह देते थे। मेरे ज्ञान-चश्च कुल-कुल खुल गये थे। मेरे विगड़े समय में भी यह लोग इसी तरह भाग जायेंग। मुझे निराशा हुई। खाने-पीनेवाले लोग, काले मुँह भ्रमरों की तरह, एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल की तलाश में लग जाते हैं। मेरी वृत्ति वदल गई। मुझे सभी कामों में—भले और बुरे दोनों से—विराग हो गया। मन बुझ गया। मद्य की क्षणिक उत्तेजना ने तो मुझे बड़ी बिन हो गई। मास्यर बाबू की यातनापूर्ण लम्बी वीमारी, रमणी का रोपपूर्ण कयक्ष और स्थिर-भाव—आदि अनेक प्रासंगिक वातों ने मेरे मन को एकदम कुल-का-कुल कर दिया।

उस दिन शरत्-पूर्णिमा थीं । हम लोग मास्टर वाबू की शव-किया करके नदी में स्नान कर रहे थें । ठण्डे जल में बार-बार गोते लगाने पर भी मेरे मन की जलन न बुझती थीं । मास्टर वाबू की विधवा स्त्री का आर्तनाद सुनकर मेरा कलेजा निकला पड़ता था । मास्टर वाबू की फिज़्ल-खर्ची ने उसके पास कुछ न छोड़ा था । किन्तु वह अपनी निराश्रयावस्था के कारण दुःखी न थीं—कातर थीं पति-वियोग के कारण । पारिपार्श्विक अवस्था और मन के परिवर्त्तित भावों के कारण मेरा समज्ञान-वैराग्य, सच्चे वैराग्य में परिणत हो रहा था । में सोच रहा था कि में पार्पी हूँ; में भी अनेक रोगों के बीजों को शरीर में पाल रहा हूँ । इन बातों से मेरा मन उतना उचाट न होता था, जितना कि अपने लक्ष्य-हीन जीवन को देखकर । भाद्रपद की मेघावृत, अतएव अन्धकारपूर्ण रजनी में चपला की चञ्चल रेखा की तरह मेरे तमसावृत्त मन में भी आशा-देवी का एक बार—पर क्षण-भर के लिए—उदय हुआ। मेरे हृदय

की तन्त्री में आशा का मधुर राग बज उठा । अभी समय हैं; कृत कमों का बहुत-कुछ प्रायश्चित हो सकता हैं; मैंले से-मैला कपड़ा यत्न पूर्वक थोने से साफ हो सकता हैं; विगत जीवन के गहरे जख्म भी यत्न-पूर्वक चिकित्सा करने से अच्छे हो सकते हैं। और लोग स्नान करके चल भी दिये; मैं खड़ा-खड़ा इन्हीं बातों को सोच रहा था । चन्द्रदेव भी मेरे मानसिक अभ्युदय के उत्थान पर मुस्करा रहे थे । नदी की लहरें भी उठकर मेरे निश्चय का अनुमोदन करती थीं। वायुदेव भी पीपल के मुलायम पत्तों की मारफत मानों नुझने कह रहे थे— ग्रुभस्य शीवम्।

8

१२ वर्षों से में ग्रह-त्यागी हूँ। गुरु की कृपा से मुझे अब देववाणी संस्कृत का अच्छा अभ्यास हो गया हैं। विचार-सागर से लेकर वेदान्त-दर्शन तक वेदान्त के सभी प्रसिद्ध और प्रकरण-ग्रन्थ मैंने गुरु-मुख से पढ़े हैं। उपनिषद् और गीता का भी मैंने मनोयोग-पूर्वक अध्ययन किया है। बारह वर्ष पहले के जीवन से मेरा वर्तमान जीवन कितना विभिन्न और उच्च है। अब उसमें आसिक्त नहीं है; काम-द्रेष नहीं है; आनन्द की धारा, कल-कल-नादिनी नदी की तरह, निर्वाध रूप-से बही जा रही हैं। अनेक विद्यार्थियों को मैं वेदान्त पढ़ाता हूँ। अनेक, व्याकरण और तर्क भी मुझसे पढ़ते हैं। मेरे पास किपल, कणाद और व्यास सदा ही वर्तमान रहते हैं। आत्मानुभव और समदर्शिता की तलल्ल-विहीन मद्य से मेरा मन सदा ही मस्त रहता है। कैसी शान्ति हैं ! निवृत्ति-जन्य कैसा आनन्द हैं!

भारत के सभी प्रान्तों में में घूम चुका हूँ। अनेक दुर्ब्यसिनयों के व्यसन छुड़ाने में मैं इतकार्य हो चुका हूँ। जिस द्याहर में १२ वर्ष तक मैं सरकारी कर्मचारी रहा था, वहाँ दो बार आया हूँ। किन्तु वहाँ मुझे कोई न पहचान सका। मेरे उपदेशों से वहाँ के अनेक निवासियों ने

शान्ति-छान किया है। मेरे बढ़ हुए बाल और भरे हुए शरीर के कारण व मुझे पहचान न सके। शास्त्रीय अध्ययन और आत्म-चिन्ता के तेज ने भी मेरे विकृत नुख को बहुत-कुल गम्भीर और उज्ज्वल कर दिया है। में सब को बेदान्त का चरम उपदेश नहीं करता। सभी को में ब्रह्मजीव को एकता की शिक्षा नहीं देता। में साधारण मनुष्यों के मल-विक्षेपयुक्त चित्तों की मिलनता, उन्हीं के आचरित धार्मिक कृत्यों द्वारा, दूर करने की चेष्टा करता हूँ। इसलिए मेरे पास सभी जाति और सभी विचार के मनुष्य आते हैं। उनसे मुझे और मुझसे उन्हें विचार-सम्बन्धी लाम पहुंचता है।

दस वर्षों तक मैंने यथाशक्ति मनुष्यों का उपकार करके अपने विगत जीवन में किये गये अपकार का प्रायश्चित किया है'। पिछले साल से मैंने अखाड़े के पास एकान्त स्थान में कुटी बना ली हैं। फिर भी वहाँ लगा-तार कुछ विचारशील सत्सङ्गी मेरे पास पहुँच जाते हैं। उनके आने से मुझे भी खृब हर्ष होता हैं। जङ्गल में रहता हुआ मनुष्य भी अन्ततः समाज का ही पशु हैं। गृहस्थ-विद्वानों से मेरा बहुत उपकार हुआ है। वे मेरे गुरु हैं। किन्तु घरेलू झंझटों में फँसे रहने के कारण उनकी साधना-वस्था विशेष अच्छी नहीं होती। इसलिए वे लोग मुझसे साधन-सम्बन्धी कोई साधारण बात कुनकर मुझ पर अनुरक्त हो जाते हैं।

उस दिन प्रोफ़ेसर राजिकशोर एम० ए० आये थे। वेदान्त के अच्छे ज्ञाता थे। अँग्रेजी में वेदान्त-ग्रन्थ पढ़कर उनके तत्व को इतनी अच्छी तरह बहुत कम आदिमियों ने समझा होगा। मुझसे बातचीत करके वे बढ़े प्रसन्न हुए। जल-वायु-परिवर्तन के लिए वे इघर आये हुए थे। 'जब तक पहाड़ पर रहेंगे, मेरे पास आयेंगे,' यह कहकर वे उस दिन चले गये।

दूसरे दिन वे अपनी धर्मपत्नी को भी साथ छाये। वे भी खूव पण्डिता हैं। प्रोफ़ सर की पत्नी कहाने योग्य हैं। किन्तु उन्हें देखकर मुझे माळूम हो गया कि चित्त वा संयम करने के छिए अभी और भी कड़े साधन की आवस्यकता हैं। उसमें राग नहीं हैं, उसमें द्वेष नहीं हैं— लोभ-आदि निचले दजें के शत्रु भी नहीं हैं; किन्तु पूर्व-स्मृति से उत्पन्न हुई थोड़ी-ही भीति अभी तक अविश्विष्ट हैं।

प्रोफ़ेंसर की पत्नी ने चलते समय त्रिनीत भाव से कहा—"स्वामिन्, आपके दर्शन से हमारी पर्वत-यात्रा साङ्ग हो गई।"

मैंने माथे पर से जदायें हटाकर गिलास की गहरी चोट का निशान दिखाते हुए उत्तर दिया—''माता, इस कुबुद्धि सन्तान को पहचानती हो ? रोषमयी माता के एक बार दर्शन से जिस अधम सन्तान का इतना उपकार हुआ है, अब प्रसन्न-बन्दना जननी के दर्शन से भविष्यत् में कितना कल्याण होगा—उसकी इयता नहीं !"

मुझे पहचान कर पित-पत्नी चिकित हो गये । मुझमें उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई । वे दोनों आज-कल मुझसे वेदान्त पढ़ रहे हैं । उन्हीं के विशेष अनुरोध से मैंने अपने नुच्छ जीवन की साधारण, पर उपदेशप्रद घटनायें लिपिवद्ध की हैं। पाटक क्षमा करें।

#### श्रीचतुरसेन शास्त्री

जन्मकाल रचनाकाल १९४८वि० **१९**१४ई०

### खूनी

उसका नाम मत पृछिये। आज दश वर्ष से उस नाम को हृदय में और उस स्त्रत को ऑंखों से दूर करने को पागल हुआ फिरता हूँ। पर वह नाम और स्त्रत सदा मेरे साथ है। मैं डरता हूँ, वह निडर हैं; मैं रोता हूँ, वह हँसता हैं; मैं मर जाऊँगा, वह अमर हैं।

मंरी उसकी कभी की जान-पहिचान न थीं । दिल्ली में हमारी गुप्त सभा थीं, सब दल के आदमी आये थे, बह भी आया था । मेरा उसकी ओर कुछ ध्यान न था, बह पास ही खड़ा एक कुत्ते-पिल्ले से किलोल कर रहा था । हमारे दल के नायक ने मेरे पास आकर सहज-गम्भीर स्वर में धीरे से कहा—''इस युवक को अच्छी तरह पहचान लो, इससे तुम्हारा कम पड़ेगा।'

नायक चले गये और मैं युवक की तरफ झुका। मैंने समझा, शायद नायक हम दोनों को कोई एक काम मुपुर्द करेगा।

मैंने युवक से हँसकर कहा—"कैसा प्यारा जानवर हैं!" युवक ने कच्चे दूध के समान स्वच्छ आँखें मेरे मुख पर डाल कर कहा—"काश! मैं इसका सहोदर भाई होता!" मैं ठठाकर हँस पड़ा। वह मुस्कराकर रह गया। कुछ बातें हुई। उसी दिन वह मेरा मित्र बन गया।

दिन पर दिन व्यतीत हुए। अछूते प्यार की धाराएँ दोनों हृदयों में उमँडकर एक-धार हो गईं, सरल अकपट व्यवहार पर दोनों मुग्ध हो गए। वह मुझे अपने गाँव में ले गया; किसी तरह न माना। गाँव के

१२५

एक किनारे स्वच्छ अष्टालिका थी। वह गाँव के ज्मींदार का बेटा था— इकलौता बेटा था, हृदय और स्रत का एक-सा। उसकी माँ ने दो दिन में ही मुझे 'बेटा' कहना छुक किया। अपने होश के दिनों में मैंने वहाँ सात दिन माता का स्नेह पाया। फिर चला आया। फिर गया और आया। अब तो बिना उसके मन न लगता था। दोनों के प्राण दोनों में अटक रहे थे। एक दिन उन्मत्त प्रेम के आवेश में उसने कहा था— ''किसी अघट घटना से जो हम दोनों में से एक स्त्री बन जाय तो मैं तो तुम से ब्याह ही कर लूँ।'

नायक से कई बार पूछा—"क्यों तुमने मुझे उससे मित्रता करने को कहा था ?" वह सदा यहीं कहते—"समय पर जानोंगे।" गुप्त सभा की भयक्कर गम्भीरता सब लोग नहीं जान सकते। नायक मूर्तिमान भयक्कर गम्भीर थे।

उस दिन भोजन के बाद उसका पत्र मिला। वह मेरी पॉकेट में अब भी घरा है। पर किसी को दिखाऊँगा नहीं। उसे देखकर दो साँस मुख से ले लेता हूँ, आँस् बहाकर हलका हो जाता हूँ। किसी पुराने रोगी की जैसे दवा खूराक बन जाती है, मेरी वेदना को भी वह चिट्टी खूराक बन गई है।

चिट्ठी पढ़ भी न पाया था, नायक ने बुलाया। मैं सामने सरल-स्वभाव खड़ा हो गया। बारहों-प्रधान हाज़िर थे। सन्नाटा भीषण सत्य की तसवीर खींच रहा था। एक-ही मिनट में मैं गम्भीर और दढ़ हो गया। नायक की मर्म-भेदिनी दृष्टि मेरे नेत्रों में गड़ गई, जैसे तस लोहे के तीर आँख में धुस गए हों ? मैं पलक मारना भूल गया, मानों नेत्रों में आग लग गई हो। पाँच मिनट बीत गए। नायक ने गम्भीर वाणी से कहा—"सावधान! क्या तुम तैयार हो ?"

में सचमुच तैयार था । मैं चौंका नहीं । आख़िर मैं उसी सभा का परीक्षार्थी सभ्य था । मैंने नियमानुसार सिर झुका दिया । गीता की रक्त-वर्ण रेहामी पोथी धीरे-से मेज पर रख दी गई। नियमपूर्वक मैंने दोनों हाथों से उठाकर सिर पर चढा छी।

नायक ने मेरे हाथ से पुस्तक छे छी। क्षण-भर सन्नाटा रहा। नायक ने एकाएक उसका नाम लिया और क्षण-भर में छः नली पिस्तौल मेज़ पर रख दी।

वह छः नामों का शब्द उस पिस्तौल की छओं गोलियों की तरह मस्तक में घुस गया। पर मैं कम्पित नहीं हुआ। प्रश्न करने और कारण पूछने का निपेध था। नियमपूर्वक मैंने पिस्तौल उठाकर छाती पर रखा और स्थान से हटा।

तत्क्षण मैंने यात्रा की । वह स्टेशन पर हाज़िर था । अपने पत्र और मेरे प्रेम-पत्र पर इतना भरोसा उसे थाः देखते ही लिपट गया । घर गये, चार दिन रहे । वह क्या करता है, क्या कहता है, मैं देख-सुन नहीं सकता था । शरीर सुन् हो गया था, आत्मा दृढ़ थी । हृदय धड़क रहा था, पर विचार स्थिर थे ।

चौथे दिन प्रातःकाल जलपान करके हम स्टेशन चले। ताँगा नहीं लिया, जंगल में घूमने जाने का विचार था। कान्यों की बढ़-बढ़कर आलोचना होती चलती थी। उस मस्ती में वह मेरे मन की उद्विमता भी न देख सका। धूप और खिली। पसीने बह चले। मैंने कहा—''चलो कही छाँह में बैंटें।" घना कुझ सामने था, वहीं गये। बैटते ही जेब से दो अमरूद निकालकर उसने कहा—''सिफ् दो ही पके थे। घर के वर्गीचे के हैं। यहीं बैटकर खाने के लिए लाया हूँ। एक तुम्हारा एक मेरा।''

मैंने चुपचाप अमरूद लिया और खाया। एकाएक मैं उठ खड़ा डुआ। वह आधा अमरूद खा चुका था, उसका ध्यान उसी के स्वाद में था। मैंने धीरे-से पिस्तौल निकाली, घोड़ा चढ़ाया और अकम्पित स्वर में उसका नाम लेकर कहा,—"अमरूद फेंक दो और भगवान का नाम हो, मैं तुम्हें गोर्हा मारता हूँ।"

उसे विश्वास न हुआ । उसने कहा—"बहुत ठीक, पर इसे खा तो लेने दो !" मेरा धैर्य छूट रहा था । मैंने दबे कण्ट से कहा—"अच्छा, खालो ।" खाकर वह खड़ा हो गया, सीधा तनकर । फिर उसने कहा— "अच्छा मारो गोली!" मैंने कहा, "हँसी मत समझो, मैं तुम्हें गोली ही मारता हूँ, भगवान का नाम लो ।" उसने हँसी में ही भगवान का नाम लिया और फिर वह नक्ली गम्भीरता से खड़ा हो गया । मैंने एक हाथ से अपनी छाती इदाकर कहा—"ईश्वर की सौगन्य! हँसी मत समझो, मैं तुम्हें गोली मारता हूँ!"

मेरी आँखों से वहीं कच्चे दूध के समान स्वच्छ आँखें मिलाकर कहा—'भारो।'

एक क्षण-भर भी विलम्ब करने से मैं कर्तव्य-विमुख हो जाता। पल-पल में साहस ड्रब रहा था। दनादन दो शब्द गूँज उठे। वह कटे बृक्ष की तरह गिर पड़ा। दोनों गोलियाँ छाती को पार कर गईं।

मैं भागा नहीं। भय से इधर-उधर मैंने देखा भी नहीं। रोया भी नहीं। मैंने उसे गोद में उठाया। मुँह की धूळ पोंछी, रक्त साफ़ किया। आँसों में इतनी ही देर में कुळ-का-कुळ हो गया था। देर तक लिये बैठा रहा; जैसे माँ सोते बच्चे को—जागने के भय से—लिये निश्चल बैठी रहती है।

मैं उठा। इंधन चुना, चिता बनाई और जलाई। अन्त तक बैठा रहा।

\* \* \* \*

बारहों प्रधान हाजिर थे। उसी स्थान पर जाकर मैं खड़ा हुआ। नायक ने नीरव हाथ बढ़ाकर पिस्तौल माँगी। पिस्तौल दे दी। कार्य- सिद्धि का सङ्केत सम्पूर्ण हुआ। नायक ने खड़े होकर बैसे ही गम्भीर स्वर में कहा—"तेरहवें प्रधान की कुर्सी हम तुम्हें देते हैं।"

मेंने कहा—''तेरहवें प्रधान की हैिसियत से में पूछता हूँ कि उसका अवराध मुझे बताया जाय।''

नायक ने नम्रतापूर्वक जवाव दिया—"वह हमारे हत्या-सम्बन्धी पड्यन्त्रों का विरोधी था, हमें उस पर सरकारी मुख़बिर-होने का सन्देह था!" में कुछ कहने योग्य न रहा ।

नायक ने वैसे ही गम्भीरता से कहा—"नवीन प्रधान की हैसियत से तुम यथेच्छ एक पुरस्कार माँग सकते हो।"

अव में रो उठा । मैंने कहा—"मुझे मेरे वचन फेर दो, मुझे मेरी प्रतिज्ञाओं से मुक्त करो, मैं उसी के समुदाय का हूँ । तुम लोगों में नंगी छाती पर तल्वार के घाव खाने की मर्दानगी न हो, तो तुम अपने को देश-भक्त कहने में संकोच करो । तुम्हारी इन कायर हत्याओं को मैं घृणा करता हूँ । मैं हत्यारों का साथी, सलाही और मित्र नहीं रह सकता, तुम तेग्ह्वीं कुर्सी जला दो ।"

नायक को क्रोध न आया। बारहों प्रधान पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहे। नायक ने उसी गम्भीर स्वर में कहा—"तुम्हारे इन शब्दों की सजा मौत है, पर नियमानुसार तुम्हें क्षमा पुरस्कार में दी जा सकती है।"

मैं उठकर चला गया।

दश वर्ष व्यतित हो गये। देश-भर में श्र्मा, कहीं ठहरा नहीं; भूख-प्यास, विश्राम और शान्ति की इच्छा ही मर गई दीखती है। बस, अब वहीं पत्र मेरे नेत्र और इदय की रोशनी है। मेरा वारण्ट निकला था। मन में आया, फाँसी पर जा चहुँ; फिर सोचा, मरते ही उस सजन को चूल जाऊँगा, मरने में अब क्या स्वाद है? जीना चाहता हूँ। किसी तरह सदा जीते रहने की लालसा मन में बसी है, जीते-जी ही में उसे देख और याद कर सकता हूँ।

### जीजाजी

कनागत बीत रहे थे। अँघेरी रात बादलों से घिर रही थी। रोगिणी ने अर्द्ध-तन्द्रावस्था में पुकारा—''जीजाजी!''

रोगिणी के पिता खाट के पास ही बैठे थे। उन्होंने भरे हुए कण्ट से दिलासा देते हुए कहा—"विटिया! ऐसी अधीर मत हो, जरा धीरज धरो। अभी तो गाड़ी का समय है। तार तो ठींक समय पर पहुँच ही गया होगा: वह क्या रुकनेवाले हैं।"

रोगिणी ने मानों कुछ सुना ही नहीं। उसने वैसे ही अधीर और आर्त्तस्वर में पुकारा—''जीजाजी!''

बूढ़ा चुपचाप रोने लगा। द्वार पर शब्द हुआ। अमृतकला दौड़ी हुई आई, और उसने चिल्लाकर कहा—"जीजाजी आ गये!"

रोगिणी ने आँख खोळी। उसकी अवस्था सर्वथा आशा-हीन थी। छाती का फोड़ा इधर छाती के पार था, उधर कमर के। सात महीं ने करवट भी नहीं छे सकती। दोनों पैर मारे गये थे। एक हाथ रह गया था—दूसरे में हिलने की शक्ति नहीं थी। दस्तों की गिनती न थी। खाट काट दी गई थी। सिर्फ एक सुभीता था, वह सिर को यथेच्छ हिला सकती थी। ऑख खोलकर उसने द्वार की ओर सिर फेरा।

एक स्याम-वर्ण के युवक ने घर में प्रवेश किया। उसके एक हाथ में फलों का रूमाल था, और दूसरे में चमड़े का वेग। दोनों वस्तुओं को वह नीचे न रख सका, वज्राहत की तरह मुमूर्ष स्त्री के मुख को देखने लगा।

एकाएक उसी उन्मत्त और विकल स्वर में रोगिणी चिल्ला उठी— "जीजाजी!"

बन्दूक की गोली की तरह यह क्रन्दन युवक के मस्तक में घुस गया।

उसने देखा, रोगिणा के नेत्रों में सदा की लजा या संकोच नहीं है। उसकी आँखों से आँस् टपक पड़े। उसने अवस्द्ध कण्ट से सास की ओर देखकर कहा—"क्या पिहचानती नहीं है?" बूढ़ा फूटकर रो पड़ा, और बुढ़िया पछाड़ खाकर खाट पर झक गई। उसने कहा—"मेरी बच्ची! ज्रा देख तो; ये तेरे पूज्य पतिदेव हैं।"

वैसे ही स्वर में रोगिणी ने फिर नाद किया— "जीजाजी !" इसके बाद उसका सारा शरीर थर-थर कॉंपने लगा, और दाँत कटकटाने लगे।

युवक ने घवराकर कहा—"दवा, दवा, दवा लाओ—यह क्या हो रहा है!" कुछ ही क्षण में रोगिणी सचेत सावधान हो गई। युवक खाट के किनारे बैठकर रोने लगा। धीरे-से, किन्तु बड़े कष्ट से, अपना स्खा लकड़ी-सा हाथ युवक के कन्वे पर रखकर उसने कहा—"रोओ मत जीजार्जा।"

इस स्वर में वह उन्माद न था, वह विकलता भी न थी। एक ठिल्डा—बहुत ही ठण्डा—धैर्य था। बूढ़ा और बुढ़िया वहाँ खड़े न रह सके। युवक ने देखा, रोगिणी की पथराई हुई आँखें चिर विदा माँग रही हैं। आँखें चार होते ही उनमें अश्र-धारा वह चली। युवक के मुँह से शब्द नहीं निकला—वह अनन्त स्दन रो रहा था।

फिर वही हाहाकार गूँज उठा—"जीजाजी !" घर का वातावरण कम्पायमान हो गया। युवक ने अर्धार होकर कहा—"इस तरह मत पुकारो प्यारी! मैं तो तुम्हारा छ्या हुआ दास हूँ। क्या तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो ?"

रोगिणी ने क्षीण स्वर में कहा—"वड़ी मुक्किल से पहचाना है; अब मुलावा मत दो जीजाजी!" इतना कहकर उसने अपनी वर्फ के समान ठण्डी और सफेद उँगलियों से युवक का हाथ छू लिया।

उसके हाथ को आदर से अपने हाथ में लेकर युवक ने विकृत स्वर में कहा—"तो क्या धर्म से हम दोनों पति-पत्नी नहीं हैं ?" रोगिणी पर पित की रोती हुई करणा-पूर्ण वात का कुछ भी असर नहीं पड़ा। न वह रोई, न काँपी। उसने स्थिर स्वर में कहा—"ना।"

"ना ?"—यह युवक ने चिकत होकर पूछा।

उस बार रोगिणी रो उठी। श्रीष्र ही उसकी हिचिकियाँ वेंध.गईं। कुछ देर बाद उसने कहा—"हम लोगों का ब्याह कब हुआ था? वह एक भूल थी, जो अब सुधर रही है। तुमने अमृतकला की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया जीजाजी। अब में अपने घर जाती हूँ। तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे।"

युवक ने अन्त को अधीर होकर दोनों हाथों से उसका मुँह बन्द कर दिया, और पागल की तरह कहा "ना, ना, बस करो। यह नहीं सुना जाता। कदापि नहीं। इसके सुनने में भी पाप है।"

रोगिणी ने मुँह पर से हाथ हटाकर कहा—"इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे इतने ज़ोर-जुल्म सहूँ। अच्छा, तुम्हें क्या ब्याह की बात याद है ?''

युवक ने 'हाय' करके कहा—'वह दिन तो विना याद किये ही याद रहता हैं—कैसा उत्साह और जीवन का वह दिन था?''

"फिर १ वह मुख, उत्साह और जीवन कहाँ गया १"

"यहीं, मेरे सामने ही पड़ा हैं।"

युवक मुँह ढाँपकर रोने लगा।

रोगिणी ने गद्गद् स्वर में कहा—"यही भूल थी। तुमने भूल से पराई वस्तु ले ली थी; सो तृप्त होकर उसे कैसे भोग सकते थे, जीजाजी? में सिर्फ एक दफे तीन दिन के लिये तुम्हारे घर गई थी। हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे को न देखा, न छुआ। हम दोनों पवित्र हैं।"

"मेरा तुम्हारा इतना ही भोग था।"

"वहीं तो जीजाजी! सो हमने भोग लिया। अब असली अधिकारी को भोगने दो।"

''असली अधिकारी कौन !''

"अमृतकला।"

"ना, यह नहीं होने का।"

''यह अवश्य होने का है'। करो, वहस करो, मुझ मरती हुई से करो बहस !'' इतना कहने पर वह एकदम बदहवास हो गई। उसकी ऑस्लें पथरा गईं।

युवक चुपचाप दोनों हाथों से मुँह ढाँपकर रोने लगा। पीछे से किसी के हाथ का स्वर्श पाकर जो फिरकर देखा, तो बुढ़िया सास खड़ी थी। उसने कहा—"आज एक सप्ताह से इसने 'जीजाजी' की धुन बाँध स्क्वी है। इसी की बात रहे बेटा! अमृतकला को ही पैर धोने दो।"

युवक ने 'देखा, बुढ़िया के पीछे बूढ़े ससुर भी करुणदृष्टि से यही विनय कर रहे हैं।

युवक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा—"ना माँ! मुझसे यह पाप न होगा।"

बूढ़े ने अपनी दाढ़ी हाथ में ले और आगे बढ़कर युवक के आगे झककर कहा—"मेरी सफ़ेंदी की ओर तो देखो! मुझे अकेला मत छोड़ो—बिटिया की ही बात रक्खो।"

युवक ने बड़े ही दुःख के साथ कहा—"ना, ना, मुझसे यह न होगा।" रोगिणी ने धीमे और उखड़े हुए स्वर में कहा—"तो जाने दो, मैं भी नहीं मरूँगी। इसी यन्त्रणा में पड़ी-पड़ी सदा सड़ती रहूँगी। और, जो कहीं बिना इच्छा के ही मेरा दम निकल गया, तो भी मेरी आत्मा यहीं मड़राती रहेगी। हम सब में से कोई भी सुखी नहीं रहेगा जीजाजी!"

उसके स्खे और पींठे मुख पर ऑस् डुलकने लगे। पहिले हिचिकयाँ आईं, पींछे हुचकी आने लगी, और उन्हीं हुचिकयों के साथ उसकी पसिलयाँ चलने लगीं। आँखें बाहर निकल आईं। चेहरे पर मुर्दनी छा गई। अमृतकला 'हाय जीजी! हाय जीजी!' चिल्ला उठी।

तीनों विमूद हो गये। युवक ने देखा, बूदा और बुढ़िया, दोनों टूटे दिल से उसकी ओर देख रहे हैं। उसने लजा से मुँह ढाँपकर कहा— "यह जो कहेगी, वहीं करूँगा—गर, हाय! ईश्वर!" कहता हुआ युवक धरती पर बैठ गया।

रोगिणी ने घीरे-धीरे आँखें खोलकर जल माँगा। फिर उसने कहा— "कहाँ है अमृत, उसे मेरे पास लाओ।"

घर-भर छान डाला गया। अमृतकला गई कहाँ? वह छत पर बूँदों से भीगती हुई, पड़ी, मुँह छिपाए सिसक-सिसककर रो रही थी। बाप को देखते ही वह धाड़ मारकर रो उठी।

बृद्ध ने वड़े दुलार से उसे गोद में उठा लिया, और रोगिणी के पास लाया। वह रो रही थी, सिकुड़ रही थी, और मरी-सी जाती थी। सव ने देखा, इतने ही समय में वह वालिका पीली पड़ गई है। कमरे में घुसते ही उसने कहा—"ना, ना, जीजी! मैं मर जाऊँगी, ना ना-ना।"

यों कहकर अपने को छुड़ाकर वह भाग जाने के लिए छटपटाने और हाथ-पैर मारने लगी !

माँ ने कहा—"वेटी, जीजी की ओर तो देख। फिर वह कहाँ देखने को मिलेगी? कव कुछ कहने आवेगी?"

रोगिणी ने सतेज स्वर में—"वहन! इधर आ।" इतना कहकर वालिका का हाथ पकड़ लिया। एक नवीन वल उसके शरीर में जैसे आ गया। वालिका ने रोते-रोते वदहवास होकर कहा—"मैं नहीं, मैं नहीं, जीजी!"

रोगिणी ने उधर न देखकर युवक से कहा—"यहाँ आओ जीजा-जी!" पत्थर की मूर्ति की तरह युवक वहीं खड़ा रहा। उसके सारे दारीर से पसीना वह चला। एक वार उसने कातर दृष्टि से स्त्री की और देखा। उस समय रोगिणी की दृष्टि निस्पन्द धारा में असंख्य अनुनय-विनय वरसा रही थी। वह कैसी विनय थी, जो उठती जवानी की सब काम- नाओं के अन्तिम छोर से प्रारम्भ होती थी। वह कैसा कटाक्ष था, जिसमें निराशा के सूखे वादलों के बीच केवल एक अनुनम की कालिमा थी। युवक न देख सका। वह वध-स्थान पर वकरे की तरह रोगिणी के पास जा खड़ा हुआ। रोगिणी चन्द्रकला ने झट अमृतकला का हाथ उसके हाथ में देकर कहा—"तुम दोनों आदमी सुख से रहना।"

इसके बाद वह थकावट से शिथिल हो गई: किन्तु क्षण-भर के बाद ही उसके मुख पर मुसकराहट आई। उसने उत्साह से पुकारा—"जीजाजी!'

इस बार इस ध्विन में न वह उन्माद था, न हाहाकार । उस मध्य-रात्रि में वह मानों विहाय रागिनी का एक स्वर था । पर यह स्त्री-हृदय का अन्तिम उकास था । उस हर्ष के उद्देग में एकाएक उसके हृदय का स्मन्दन बन्द हो गया । सुसकराने को जो दाँत निकले थे, वे निकले ही रह गए । मत्तानी रागिनी का जो स्वर था, वह बीच ही में टूट गया । पक्षी उड़ गया, पींजरा पड़ा रह गया ।

### पं० बद्रीनाथ भट्ट

रचनाकाल लगभग, **१९१४ ६०** जन्म सुस्यु १९४८ वि० १९९१ वि०

## मुंसिफ़ साहब की मरम्मत

अपने गाँव में मिनुरजी की पूरी धाक है। वे जिसकी जान को आ जाते हैं उसका कचूमर ही निकाल देते हैं। उन्होंने नुसलमानों द्वारा बाजपेयियों की छड़की उड़वा दी; तिवारीजी के यहाँ चोरी करा दी; ठाकुर बेड़नी सिंह की फ्सल रातों-रात कटवा कर गायब कर दी, और अनिगनती किसानों को मरने से पहले ही नरक-यातनायों भुगतवा दीं। यों कहने के लिये उनके यहाँ खेती होती हैं, परन्तु सच पूछा जाय तो होते उनके यहाँ बहुत से काम हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी विधवा बहिन की दस वर्ष की छड़की पंजावियों के हाथ बेची हैं। दूर-दूर के कवाई उनके यहाँ गाय-बैल मोल लेने आते हैं। और भी ऐसे ही अनेक ग्रुभकर्म, जिन्हें पुराने आदमी सदा से करते आये हैं, मिनुरजी अब तक करते रहते हैं जिससे सनातन धर्म की जड़ न उखड़ जाय इस देश से।

मिसुरजी का काम वकीलों से दिन-रात पड़ता रहता था। इसिलये मिसुरजी ने सोचा कि अपने पुत्र वाराहीदीन को वकील वनावें, जिससे और कुछ नहीं तो फीस की ही वचत हो, क्योंकि सुक्दमेवाजी की तो 'जब तक स्वासा तब तक आशा' थी ही, वस, उन्होंने पुत्र को पढ़ाने के लिये आगरे भेज दिया और भेजते समय ललकारकर कह दिया कि 'धरम-ऋरम से रहियो, ख़बरदार किसी के हाथ का खाया तो।' पुत्र रंगता-रंगता एफ॰ ए० तक आया, पर कम्बख्त विगड़ गया, क्योंकि उसके हृदय में दुखियों के प्रति दया और देश के प्रति प्रेम का धुन न जाने कैसे और कब गल गया! परन्तु जब तक वह कालेज में रहता तभी तक देश-भक्ति की बातें करता था, घर जाते ही पिता के डर से भीगी विल्ली बन जाता था। जब एफ॰ ए० की परीक्षा देने को हुआ तभी उसके विवाह की साइत निक्ली। जब उसने पिता से हाथ जोड़कर कहा कि पढ़ने में हर्ज होगा तो पिताने गर्ज-तर्जकर उत्तर दिया, "पास नहीं होगा तो फिर परीक्षा दे लेना; परीक्षा तो हर साल होती है। क्या विवाह भी हर साल होता हैं? छः हजार रुपयों को नहीं देखता है ?" पुत्र चुप हो रहा।

विवाह एक ज्मांदार की लड़की से निश्चय हुआ था जिनके एक माई भ्याल-इन्फेण्ट्री नाम की पल्टन में जमादार थे। विवाह के लिये लड़की को देखने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी, केवल छः हजार रुपये ठहरौनी के तय कर लिये गये थे। अस्तु, लड़का मन-ही-मन कुढ़ा किया, पर मिसुरजी ने इसकी कुछ भी परवा न करके विवाह का सरंजाम कर डाला। यथासमय विवाह हुआ, परन्तु विदा के समय टंटा खड़ा हो गया। वरिच्छा में ३००) ले चुके थे, फलदान में १०००); बाकी रक्म मेंटों में ले ली थी। इसके अतिरिक्त, एक घोड़ा लिया, एक बाइसिकिल, एक घड़ी—फिर भी मन न भरा, और मिसुरजी ने नादिरशाही हुक्म मेजा कि 'वेला' का ५००) शीघ्र मेजो। कन्या-पक्षवालों को यह बात बहुत बुरी लगी, परन्तु उन्होंने गरमी न दिखाकर नरमी से ही मिसुरजी को समझाना चाहा। पर मिसुरजी ने ज़मींदारी या भूपाल इन्फैण्ड्री की परवा न करके कह दिया कि रुपया लाते हो तो लाओ, वरना हम लड़की को ले ही न जायँगे। हमारे यहाँ तो सनातन से जो होता आया है वही होगा। न मानो तो घर रखो अपनी लड़की को।

मिसुरजी की आग ने कन्या-पक्षवालों के लौह हृदय को कुछ पिषला दिया और वे २५०) देनेपर राज़ी हो गये, पर मिसुरजी ने एक न मानी। परिणाम यह हुआ कि इक्के में बैठी हुई, क्रन्दन करती हुई, सनातनधर्म के मर्म और ब्राह्मण-स्वभाव-एलम हृदय-हीनता से अपरिचित, निरपराधिनी नववध को मिसरजी ने टांग पकड़कर नीचे वसीट सड़क में डाल दिया और बरात को छौटा छे गये। छड़का अपमान और क्षीम से जला जा रहा है, इसकी उन्होंने तनिक भी परवाह न की। जब वह कालेज जायगा तव सव सहपाटी उससे तरह-तरह के प्रस्त करेंगे, उस समय उस पर क्या बीतेगी, इसकी चिन्ता मिनुरजी को रत्ती-भर भी नहीं थी। जो घटना हुई वह लड़के को अनुचित लग रही थी, लेकिन इन वातों के अभ्यस्त दूसरे लोगों को उसमें उसी प्रकार साधारणता दीख रही थी जिस प्रकार कसाई को गाय की हत्या करने में कोई असाधारणता प्रतीत नहीं होती। जो कुछ उन्होंने किया, उसके लिये ब्राह्मण-समाज में मिसुरजी की वराई किसी ने भी नहीं की । बुराई तो तब की जाती, जब वे ठहरौनी न छेते, या त्रिना झगड़ा-एण्टा किये विवाह कर छाते । नवयुवक वर अपना मन मसोसकर रह गया, पर मन-ही-मन उसने निश्चय कर लिया कि अब दूसरा विवाह कभी न करूँगा और जैसे बनेगा वैसे इसी से प्रेम निवाहूँगा।

मिसुरजी ने गांव में आते ही दूसरी जगहों से आये हुए संदेशों पर विचार करना आरम्भ कर दिया, पर ठहरोंनी के कारण वाधा पड़ती गई। मिसुरजी की ब्रह्म-राक्षसता देखकर भी लोग अपनी कन्या इनके यहाँ देने को उत्तुक थे, इस वात को कुछ लोग अस्वाभाविक समझेंगे, पर उन्हें क्या मालूम कि जिस ब्राह्मण-समाज के विषय में यहाँ लिखा जा रहा है, उसकी क्या दशा है? यह विल्कुल सच्चा चित्र है, कल्पना-मूलक नहीं। अस्त, जब एक जगह तय हुई तब लड़का चुप न रहा और उसने साफ कह दिया कि प्लीडरिशप की परीक्षा में एक महीना शेष है; उसके हो जाने पर देखा जायगा। लड़के में साहस कुछ वढ़ गया देखकर मिसुरजी

पहले तो कुपित हुए, किर लोगों के समक्षाने-बुझाने से पिचक गये ; पर लड़के से बोल-चाल काम कर दी।

प्लीडरशिप की परीक्षा समाप्त होते ही फिर यह चर्चा धूम से छिड़ गई। साइत देखी जाने लगी। अगले सहालग में एक तिथि निश्चित हुई। कुछ दिनों में प्लीडरशिप का परिणाम निकल गया। लड़का पास हो गया। मिल्उर्जी फूलकर कुप्पा हो गये और झटपट दावात-कलम लेकर कन्या-पक्ष के लोगों को लड़के के पास होने की स्चना देते हुए लिख दिया कि 'अब एक हज़र अधिक देना होगा।'

ळड़के ने सोचा कि सहनर्राळता की सीमा होती है। पूज्यपन के ढ़ोंग में छिपी हुई नृद्यंसता, अधर्म और अन्याय की सीमा होना चाहिये। आज साहसहीन नवयुवक ही धर्म के नाम पर अधर्म और सत्य के स्थान पर ढोंग की जड़ जमा रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं पिताजी से खुल खेलूँ। यही सब सोचकर उसने मिसुरजी से साफ कह दिया कि दूसरे विवाह का वे स्वप्न भी न देखें, यदि उनकी इच्छा हो तो पहली बहू को ही बुला छं।

इस बात को मुनते ही मिमुरजी आपे से बाहर हो गये और लड़कें को मरने दौड़े। लोगों ने बचाया। गालियों का बाजार गर्म करते हुए मिनुरजी भीतर पहुँचे और अपनी स्त्री को रुई की भाँति धुन डाला। यह सब लीला देखकर लड़का घर से भाग गया और अपने एक मित्र के यहाँ, घर से दो सा मील दूर, जा बैठा। मित्र से उसने सब हाल कहा। मित्र भी नये एल-एल० बी० थे। उनकी सलाह से लड़का अपनी समुराल के पास ही एक नगर में बकालत करने लगा। काम प्रारम्भ करने के लिए समुरालवालों ने उसे धन से सहायता दी और लड़की भी उसके साथ कर दी।

बाराहीदीन के हृदय में दया थी, दीन-दुखियों के लिए समवेदना थी; अतएव कुछ ही दिनों में उसका काम चल निकला। वह 'पूज्य पिताजी' को सप्ताह में एक बार पत्र डाल दिया करता था पर 'पूज्य पिताजी' उस पत्र को लेकर गांव की चौपार पर आ बैठा करते और अपने ही लड़के को चिल्ला-चिल्लाकर मा-बहन की गालियाँ नुनाया करते थे। उसके लिए अधर्मी, विधर्मी, ईसाई, आर्या, किरानी आदि विशेषणों का प्रयोग करना तो कोई बात ही नहीं थी। दो वर्प बाद अन्त में एक पत्र उन्हें ऐसा मिला जिसने उन्हें पूरा सिड़ी बना दिया, आधे तो वे पहले हीसे थे। पत्र में लिखा था—'आपके यहाँ पौत्र का जन्म हुआ है।'

'छड़का सनुरा विगड़ गया है' इसिछए मिनुरर्जा ने सोचा कि झट-पट उससे ऊपरी मेळ कर के पौत्र को हथिया छेना चाहिए, वरना सम्भव है वह वरिच्छा, लगम आदि के विपय में ठगा जाय । अब मिनुरजी दिन-रात इसी संकल्प-विकल्प में रहने लगे, और जन्म-भर पुत्र का मुख न देखने की उनकी प्रतिज्ञा ढीली पड़ने लगी। अन्त में एक दिन उन्होंने गांव के लोगों से कहा, ''में तो साले लड़के का और उसके लड़के का क्या, उसके वाप-दादे का भी मुँह कभी न देखता, पर तुम सब लोग कहते हो तो चला जाऊँया!'' यों कहकर तमालू की फँकी लगाते हुए वे घर को चले गये।

वाराहीदीन का वह मित्र अव मुंसिफ हो यया था। वह बाराहीदीन के बहुत आग्रह करने पर उसके यहाँ आया हुआ था। वाराहीदीन ने उसे मुंसिफी मिलने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी जलसा किया था। वह जलसा कल रात को था। दिन-भर मिलने-जुलनेवालों की धूमधाम रही। अतएव मुंसिफ और वाराहीदीन दोनों ही रात को जल्दी सो रहे। जब वे वेहोश हो गये तव कोई दस बजे मिसुरजी वहाँ जा पहुँचे और गला फाड़-फाड़-कर सारे मोहल्ले को जगा दिया। पुत्र ने पिता के पैर छुए और जिस कमरे में मुंसिफ साहव सो रहे थे उसी में एक पलँग डलवा दिया और पानी-वानी रखवा दिया। ये भी दिन-भर के थके हुए थे, इसलिए इन्हें भी लेटते तड़ाक नींद आ गई। स्वप्न में इन्होंने देखा कि पौत्र विधाता-

दोन बड़ा हो गया और एक डिप्टी कलक्टर वाजमेयीजी की लड़की से उसका विवाह ७०००) ठहरौनी लेकर हो रहा है । सब देन-लेन, नेग-जोग के पश्चात् जब विदा का समय आया तब मूर्ख बाराहीदीन चुप है, यह नहीं कि हजार-दो-हजार रुपया माँगे । वस, आप चट चिल्ला उठे. "हमारा लड़का साला उल्लू का बच्चा है जो चुप-चाप वृत-सा खड़ा है। 'बेला' में हम दो हजार से कौड़ी कम न लेंगे।'' मंसिफ साहब ने कुछ आहट-सी सनकर करवट ली, तब तक मिसुरजी ने मुपने में देखा कि वाजपेयीजी कुछ लोगों को लेकर आ गये हैं और कह रहे हैं कि 'लड़की को न लेगये तो बचकर न जाओगे।' यह अपमानभरी ललकार भला मिसरजी कब सह सकते थे, ऐसे-ऐसे न जाने कितने वाजपेयियों के मांझे वे ढींले कर चुके थे। चट कृदकर वे मुंसिफ साहव के परूँग पर जा पहुँचे और लगे घूँसों की मार से 'वाजपेयीजी' के छक्के छुड़ाने । मुन्सिफ साहब दिन-रात 'एनों का फूट-साल्ट' आदि रेचक औषियाँ खाकर भोजन को अंग न लगानेवाले पतले-दुबले कायस्य छाला थे; दो-ही-चार कान्यकुवजी हाथ खाकर वेहोश हो गये। हल्ला-गुल्ला सुनकर प्लीडर साहव और नौकर-चाकर दौड पडे। मिसुरजी कड़ककर वोले, "आओ सालो, तुम भी आओ, तुम्हारा भी वाजपेयीपन निकाल्इँ।" यों कहकर उन्होंने उधर भी घूँसों और थप्पड़ों की वर्षा पारम्भ करते हुए कहा, 'दो हजार रखवा छूँगा, दो हजार !" किसी ने विजली की वत्ती खोल दी, प्रकाश जो हुआ तो मिसुरजी को भी चेत हुआ । अपनी करनी पर उन्हें पश्चात्ताप हुआ या नहीं यह तो नहीं माल्र्म, पर मुन्सिफ साहव से उन्होंने क्षमा-प्रार्थना करना उचित न समझा, क्योंकि कहाँ वे ब्राह्मण-श्रेष्ठ मिश्र और कहाँ वह आधा-मुसलमान काथस्थ लाला! बाराहीदीन के हृदय पर क्या बीती. यह सोच लेने की बात हैं. लिखने की नहीं।

#### श्रीशिवपूजन सहाय

जन्मकाल रचनाकाल १९५०वि० १९१४ई०

### कहानी का प्लॉट

मैं कहानी-लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने-योग्य प्रतिमा भी मुझ में नहीं हैं। कहानी-लेखक को खमावतः कला-मर्मज्ञ होना चाहिये, और मैं साधारण कलाविद् भी नहीं हूँ। किन्तु कुशल कहानी-लेखकों के लिये एक 'फ्लॉट' पा गया हूँ। आशा है, इस 'प्लॉट' पर वे अपनी सड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे।

\* \* \* \*

मेरे गाँव के पास एक छोटा-सा गाँव है । गाँव का नाम बड़ा गाँव है, सुनकर आप घिनायेंगे। वहाँ एक बूढ़े मुन्दीजी रहते थे— अब वह इस संसार में नहीं हैं। उनका नाम भी विचित्र ही। था— ''अनिमल आखर अर्थ न जापू"—इसल्ये उसे साहित्यकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी, जो अब तक मौजूद है। उसका नाम—जाने दीजिये, सुनकर क्या कीजियेगा? मैं बताऊँगा भी नहीं! हाँ, चूँकि उनके सम्बन्ध की वातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिये उसका एक किस्पत नाम रख लेना ज़रूरी हैं। मान लीजिये, उसका नाम है 'भगजोगनी'। दिहात की घटना है, इसलिये दिहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पिंडये—

मुन्द्रीजी के बड़े भाई पुलिस-दरोगा थे—उस जमाने में, जब कि अँग्रेज़ी जाननेवालों की संख्या उतनी हो थी, जितनी आज धर्म-शास्त्रों के मर्म जाननेवालों की है। इसलिये उद्दी-दाँ लोग ही ऊँचे ओहदे पाते थे। दारोगाजी ने आट-दस पैसे का करीमा-बालिक्बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियाँ चाटकर वर्कील होनेवाले भी नहीं कमाते ।

लेकिन दारोगाजी ने जो-कुछ कमाया, अपनी जिन्दगी में ही फूँकताप दाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज सात रुपये की, मगर कान काटती थी तुकीं घोड़ों की—कम्बख्त बारूद की पुड़िया थी! बड़े-बड़े अँग्रेज़-अफसर उस पर दाँत गड़ाये रह गये, मगर दारोगाजी ने सब को निबुआ-नोन चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रही गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में न आये—न आये। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दारोगा के दारोगा ही रह गये—सिर्फ घोड़ी की महब्बत से!

किन्तु घोड़ी ने भी उनकी इस मुहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाय:—उनके मरने के बाद ख़ूव धूम-धाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाये होते, तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी न जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुन्दीजी अपने बड़े भाई से उऋण हुए।

दारोगाजी के ज़माने में मुन्द्रांजी ने भी ख़ूब घी के दिये जलाये थे। गाँज में बढ़िया से-बढ़िया इत्र मलकर पीते थे—चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। एक जून बत्तीस बटेर और चौदह चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दारोगाजी के भी बड़े भैया थे—हर साल एक नया जल्सा हुआ ही करता था।

किन्तु, जब बहिया वह गई तब चारों ओर उजाड़ नज़र आने लगा। दारोगाजी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ-साथ चूल्हा-चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीम एक दिन बटेरों का शोरवा सुड़क़्की थी, वह अब सराह-सराहकर मटरका सत्तू सरपोटने लगी। चपातियाँ चावनेवाले दाँत अव चन्द चने चवाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग यदे—थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों वरावर हैं।

हर साल नई नधुनी उतारनेवाले मुन्दीं जी गाँव-जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुन्दीं जी चुल्ल् के चुल्ल् इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी क्खी-भूखी देह में लगाने के लिये चुल्द् भर कड़वातेल मिलना भी मुहाल हो गया। शायद किस्मत की फरी चादर का कोई रफ़्गर नहीं है।

लेकिन ज्रा किरमत की दोहरी मार तो देखिये। दारोगाजी के जमाने में मुन्दीजी के चार-पाँच लड़के हुए, पर सब-के-सब सुबह के चिराग हो गये। जब बेचारे की पाँचो उँगलियाँ घी में थीं, तब तो कोई खानेवाला न रहा, केशर जब दोनों टाँगें दरिद्रता के दलदलमें आ फँसीं, और जपर से बुढ़ापा भी कन्ये दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई! और तारीफ यह कि मुन्दीजी की बदकिता भी दारोगाजी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी!

सच पूछिये तो इस तिलक-दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही वड़ी भारी मूर्खता है। किन्तु युग-धर्म की क्या दवा है? इस युग में अवला ही प्रवला हो रही हैं—पुरुष-दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुन्दीजी का क्या दोष? जब बी और गरम मसाले उड़ाते थे, तव तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे; मगर अब मध्र के सचू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल लावें! सचमुच अमीरी की कृत्र पर पनपी हुई गरीवी बड़ी जहरीली होती है।

२

'भगजोगनी' चूँिक मुन्दाीजी की गरीबी में पैदा हुई, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर 'दूअर' कहलाने लगी, इसलिये अभागिन तो अजहद थी—इसमें शक नहीं, पर सुन्दरता में वह अँधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी कहीं देखी न थी।

अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले-पहल उसे देखा, वह करीव ११-१२ वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दुसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीवी देखकर—सच कहता हूँ—कलेजा काँग गया! यदि कोई भावुक कहानी-लेखक या सहृदय किंव उसे देख लेता, तो उसकी लेखनी से अनायास करणा की धारा फूट-निकलती। किन्तु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीवी के भयावने चित्र को मेरे हृदय-पट से उतारकर 'सरोज' के इस कोमल 'दल' पर रख सकें। और सच्ची घटना होने 'के कारण, केवल प्रभावशाली बनाने के लिये, सुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं वनता। भाषा में गरीवी को ठीक-ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐस्वर्य-लीला और विलास-वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो।

आह ! वेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला-सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लजा दकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल विना बुरी तरह विखरकर वड़े डरावने हो गये थे। उसकी वड़ी-बड़ी आँखों में एक अजीव ढंग की करण-कातर चितवन थी। दरिद्रता-राक्षसी ने सुन्दरता-सुकुमारी का गला टीप दिया था।

कहते हैं, प्रकृत सुन्दरता के लिये कृत्रिम शृङ्गार की ज़रूरत नहीं होती; क्योंकि जङ्गल में पड़ की छाल और फूल-पत्तियों से सजकर शकु-तला जैसी सुन्दरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यन्त के राजमहल में सोलहो-सिङ्गार करके भी वह कभी न फवी। किन्तु, श्रकुन्तला तो चिन्ता और कृष्ट के वायु-मण्डल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर-दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूँजा था। वह शान्ति और सन्तोप की गोद में पलकर स्थानी हुई थी, और तभी उसके लिये महाकिव 'शैवाल जाल-लिसकमलिनी'-वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर 'भगजोगनी' तो गरीबी

की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौन्दर्य कव खिल सकता था! वह तो दाने-दाने को तरसती रहती थी—एक वित्ता कपड़े के लिये भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था—महींने के एक दिन भी भर-पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हिड्डियों के खँड्हर में सौन्दर्य-देवता कैसे टिके रहते?

उम्! उस दिन मुन्दीची जब रो-रोकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, तो कलेजा टूक-टूक हो गया । कहने लगे—''क्या कहूँ वाबू साहव, पिछले दिन जब याद आते हैं, तो गरा आ जाता है। यह ग्रीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिये, इसके सिर के वाल, कैसे ख़ुरक और गोरखधन्धारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती, तो कम से-कम इसका सिर तो जूँओं का अड्डा न होता । मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मन्द पड़ गई कि जूँएँ सुझती नहीं। और, तेल तो एक बुँद भी मयस्सर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता, तो दूसरे के घर जाकर भी कङ्गी-चोटी करा लेती-सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता । आप तो जानते हैं, यह छोटा-सा गाँव है. कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है. तो इसके रूखे-सखे बालों के नसीब जागते हैं! गाँव के लड़के, अपने-अपने घर, भर-पेट खाकर, जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोहती रहती है--उनके पीछे-पीछे लगी फिरती है; तो भी मुक्किल से दिन में एक दो मुडी चबेना मिल पाता हैं। याने-पीने के समय किसी के घर पहुँच जाती है, तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियाँ दुरदुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का वयान करूँ, भाई साहब, किसी की दी हुई मुडी-भर भीख लेने के लिये इसके तन पर फटा आँचल भी तो नहीं है ! इसकी छोटी अँगुलियों में ही जो कुछ अँट जाता है, उसी से किसी तरह पेट की जलन वुझा लेती हैं! कभी-कभी एक-आध फंका चना-चवेना मेरे लिए भी लेती आती है : उस समय हृदय दो-ट्रक हो जाता

हैं। किसी दिन, दिन-भर घर-घर घुमकर जब शाम को मेरे पास आकर र्धामी आवाज से कहती है, कि वाबू जी, भूख लगी है-कुछ हो तो. खाने को दो, उस वक्त, आप से ईमानन् कहता हूँ, जी चाहता है कि गले-फॉसी लगाकर मर जाऊँ, या किसी कुएँ-तालाव में डूव मरूँ। मगर फिर सोचता हूँ, कि नेरे सिवा इसकी खोज सवर छेने वाला इस दुनिया में अब है-ही कौन ! आज अगर इसकी माँ भी जिन्दा होती, तो कट-र्पासकर इसके लिये मुट्टी-भर चून जुटाती-किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती; और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहव बरकरार होते, तो गुलाब के फुल-सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाये रहते। जरूर ही किसी 'रायवहादुर' के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अन्याधन्य कमाई पर ऐसी वेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने-वाले इन बुरे दिनों की मुतलक ख़बर ही न थी। वह भी ऐसे खरीच थे कि अपने कफन-काठी के लिए भी एक खरमहरा न छोड़ गये—अपनी जिन्दर्शी में ही एक-एक चप्ना ज़मीन वेच खाई--गाँव-भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करनेवाला नहीं हैं, उल्टे सब लोग तानेज़नी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहव के पेद्याव से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच में मोमबत्तियों की तरह घुल-घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिये आस-पास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने पचासों फेरे लगाये, दाँत दिखाये, हाथ जीड़कर विनती की, पैरों पड़ा—यहाँ तक चेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और ज़र्मीदारों की चुनी-चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिये कि सब से मुन्दर जँचती है या नहीं, अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आये; तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिये । किन्तु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न निघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में

द्यादी करने से इनकार करती है, जिसमें न सास है, न साला और न बरात की खातिरदारी करने की हैसियत । कोई कहता कि ग्रीव घर की लडकी चटोर और कंजूस होती हैं; हमारा खान्दान विगड़ जायगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक-दहेज़ मिल रहा है, तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर विना तिलक दहेज. के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह, जितने मुँह उतनी ही वातें ननने में आईं। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मँह न देखना चाहिये उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज् मामूली हैसियतवालीं को भी वाँच सौ और एक हजार तिलक-दहेज फरमाते देखकर जी कुढ़ जाता है- गुरसा चढ़ आता है। सगर गरीनी ने तो ऐसा पङ्च तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिन्दू-समाज के कायदे भी अजीव ढंग के हैं। जो लोग मोल-भाव करके लड़के की विक्री करते हैं, वे नले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीव वेचारा उसी तरह मोल-नाव करके लड़की को वेचता है, तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे वेचना चाहता, तो इतनी काफी रकम एंठ सकता था कि कम-से कम मेरी जिन्दगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते-जी हरगिज एक मक्खी भी न लूँ गा। चाहे यह क्वाँरी रहे, या सयानी होकर मेरा नाम हँसाये। देखिये न. सयानी तो करीव-करीव हो ही गई हैं--सिर्फ पेट की मार से उक्सने नहीं पाती, बढ़न्ती रुकी हुई है । अगर किसी खुशहाल घर में होती, तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती-बदन भरने से ही ख़बसूरती पर भी रोगन चढता है, और बेटी की बाढ़ वेटे से जल्दी होती भी है। अब अधिक क्या .कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ — मोतियाविन्द, गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है। अब मेरे पछतावे के आँसओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं हैं। अगर सच पूछिये, तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई हैं—एक साहब ने बहुत कहने-सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गाँव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, या मेरी झाँझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज़रूर है—४१-४२ साल की; मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं हैं। छाती पर पत्थर रख कर अपनी इस राजकोकिला को..."

इसके बाद मुन्दीजी का गला रूँध गया—बहुत विलखकर रो उठे, और भगजोगर्ना को अपनी गोद में वैठाकर फूट-फूटकर रोने लग गये। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आस्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम-विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठहा नहीं है।

मुन्दाजि की दास्तान मुनने के बाद मैंने अपने कई काँरे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलैकिक रूपवर्ती दिरिंद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। किन्तु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे-ऐसे कोगों ने भी आनाकानी की, जो समाज-मुधार-सम्बन्धी विषयों पर बड़े शान-गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौदावस्था के रूँडुये मित्र भी राज़ी न हुए। आखिर वहीं महाशय डोला कादकर भगजोगिनी को अपने घर ले गये और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुन्शीजी को चिन्ता के दलदल से उवारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बाह्र तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देनेवाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते-होते अचानक टन बोल गये। गाँववालों ने गले में घड़ा बाँधकर नदों में बुबा दिया।

× × × ×

भगजोगनी जीती है। आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला-फला है। उसका सौन्दर्य उसके वर्तमान नवयुवक पित का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पित इस संसार में नहीं है। दूसरा पित है—उसका सौतेला बेट!

## पं० चन्द्रधर शम्मी गुलेरी

रचनाकाल १९१५ ई०

जन्म

मृत्यु

१९४० वि०

१९७८ वि०

## उसने कहा था

बड़े-बड़े शहरों के एक्के-गाड़ीवालों की ज्वान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई हैं, और कान पक गये हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है, कि अमृतसर के वम्बूकार्टवालों की बोली का मरहम लगावें । जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चात्रक से धुनते हुए, एक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट-सम्बन्ध स्थिर करते हैं, कभी राह-चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं. कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चांथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार-भर की ग्लान, निराशा और क्षोम के अवतार बने, नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी विरादरी वाले तंग चक्कर-दार गिलयों में, हर-एक लड्डीवाले के लिए ठहरकर सब का समुद्र उमझकर 'बचो खालसाजी!' 'हरो भाईजी! 'ठहरना भाई!' 'आने दो लालाजी!' 'हरो वाला!' \* कहते हुए सफेद फेटों, खञ्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारेवालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल हैं, कि 'जी' और 'साहब' विना छुने किसी को हरना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीम चलती ही नहीं; चलती हैं, पर मीठी छुरी की

तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया वार बार चितौनी देने पर मी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं—हट जा जीणे जोगिए; हट जा करमा वालिए; हट जा पुत्ताँ प्यारिए; बच जा लम्बी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं, कि तू जीने योग्य है, त् भाग्योंवाली है, पुत्रों को प्यारी है, लम्बी उमर तेरे सामने हैं, तू क्यों मेरे पिंडिये के नीचे आना चाहती है ?—वच जा।

ऐसे बम्बूकार्टवालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दूकान पर आ मिले। उसके वालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था, कि दोनों सिक्ख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दूकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था, जो सेर-भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने विना हटता न था।

"तेरे घर कहाँ हैं ?"

"मगरे में, -- और तेरे ?"

"माँझे में,यहाँ कहाँ रहती है !"

"अतरसिंह की बैठक में ; वे मेरे मामा होते हैं।"

''मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु वाज़ार में है।"

इतने में दूकानदार निकला, और इनका सौदा देने लगा । सौदा लेकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुसकराकर पूछा —"तेरी कुड़माई\* हो गई?"

इस पर लड़की कुछ आँखें चढ़ाकर 'धत्' कहकर दौड़ गई, और लड़का मुँह देखता रह गया ।

दूसरे-तीसरे दिन सञ्जीवाले के यहाँ, दूधवाले के यहाँ, अकस्मात् दोनों मिल जाते। महीना-भर यही हाल रहा। दो-तीन वार लड़के ने

<sup>\*</sup> मँगनी ।

फिर पूछा, 'तेरी कुड़माई हो गई ?' और उत्तर में वही 'धत्' मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हँसी में चिदाने के लिए पूछा ता लड़की, लड़के की सम्भावना के विरुद्ध वोली—''हाँ, हो गई।"

"कव ?"

''कल ; देखते नहीं, यह रेशम से कदा हुआ 'साल्' 🕸 ।''

लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक लावड़ीवाले की दिन-भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभीवाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टेकराकर अन्वे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुँचा।

२

"राम राम, यह भी कोई छड़ाई है ! दिन-रात खन्दकों में बैठे हिंड्याँ अकड़ गईं। छिथियाना से दस-गुना जाड़ा और मेंह, और बरफ़ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में विसे हुए हैं। ग्नीम कईं। दिखता नहीं,—यण्टे-दो-घण्टे में कान के परदे फाड़नेवाले धमाके के साथ सारी खन्दक हिल जाती. हैं और सौ-सौ गज़ धरती उछल पड़ती हैं। इस गैवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलज़ला मुना था, यहाँ दिन में पचीस जलज़ले होते हैं। जो कहीं खन्दक से बहर साफ़ा या छुहनी निकल गई, तो चटाक से गोली लगती हैं। न-माल्स वेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं।"

"लहनासिंह, और तीन दिन हैं। चार तो खन्दक में विता ही दिये। परसों 'रिलीफ़' आ जायगी, और फिर सात दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटकां करेंगे, और पेट-भर खाकर सो रहेंगे। उसी ‡फरंगी मेम के बाग

<sup>\*</sup> ओढ्नी।

वकरा मारना। 🗦 क्रेंच।

मं—मलमल का-सा हरा वास है। फल और दृष की वर्षा कर देती हैं। लाख कहते हैं, दान नहीं लेती। कहती हैं, तुम राजा हो, मेरे मुक्क को बचाने आये हो।"

"चार दिन तक पलक नहीं झँपी। विना फेरे घोड़ा विगड़ता हैं और विना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाय। फिर सात जरमनों को अकेला मारकर न लौटूँ, तो मुझे दरवार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, कलों के घोड़े— संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं, और पैर पकड़ने लगते हैं। यों अँधेरे में तीस-तीस मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था—चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो—"

"नहीं तो सीचे वर्लिन पहुँच जाते, क्यों ?" स्वेदार हजारासिंह ने मुसकराकर कहा—''लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाये नहीं चलते। वड़े अफ़सर दूर की सोचते हैं। तीन सौ मील का सामना है। एक तरफ वढ़ गये तो क्या होगा ?"

"स्वेदारजी, सच है" लहनासिंह बोला—"पर करें क्या ? हिंड्ड्यों-हिंड्ड्यों में तो जाड़ा घँस गया है। सूर्य निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चम्बे की बाबलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाय, तो गरमी आ जाय।"

"उदमी\*, उठ, सिगड़ी में कोले डाल । वज़ीरा, तुम चार जने बाल-ियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको । महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदला दे।"—यह कहते हुए सुबेदार सारी ख़न्दक में चक्कर लगाने लगे।

वज़ीरासिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गँदला पानी भरकर

<sup>\*</sup> उद्यमी।

खाई के बहर फेंकता हुआ बोला—"में पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण!" इस पर सब खिलखिला पड़े, और उदासी के बादल फट गये।

ल्हनासिंह ने दूसरी बार्ल्य भरकर उसके हाथ में देकर कहा— "अपनी बाड़ी के खरवूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब-भर में नहीं मिलेगा।"

"हाँ देश क्या है, स्तर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस युमा \* ज़मीन यहाँ माँग लूँगा, और फलों के बूटे! लगाऊँगा।"

'लाड़ी होराँ ‡ को भी यहाँ बुला लोगे ? या वहीं दूच पिलानेवाली फरंगी भेम—"

"चुप कर । यहाँवालों को शरम नहीं।"

"देश-देश की चाल है। आज तक में उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती हैं, ओटों में लगाना चाहती हैं, और मैं पीछे हटता हूँ, तो समझती हैं, कि राजा जुरा मान गया, अब मेरे मुलक के लिए लड़ेंगा नहीं।"

"अच्छा, अब बोबसिंह कैसा है ?"

"अच्छा है'।''

"जैसे मैं जानता ही न होऊँ! रात-भर तुम अपने दोनों कम्बल उसे उढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुज़र करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने स्खे लकड़ी के तख्तों पर उसे मुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न माँदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और 'निमानिया' से मरनेवालों को मुरब्बे कि नहीं मिला करते।"

<sup>\*</sup> जमीनी की माप † ५ेड़। ‡ स्त्रीं होरीं = आदरवाचक। १ नई नहरों के पास वर्ग-भूमि।

"मेरा डर मत करो। मैं तो बुळेल की खड़ु के किनारे मरूँगा। भाई कीरतिंद की गोदी पर मेरा ििर होगा और मेरे हाथ के लगाये हुए आँगन के आम के पेड़ की छाया होगी।"

वर्ज़ीरासिंह ने त्यौरी चढ़ाकर कहा—''क्या मरने-मराने की बात लगाई है' मरें जर्मनी और तुरक ! हाँ भाइयो, कैसे—''

दिव्ही झहर तें पिशोर नुँ जांदिए.
कर लेणा लोंगां दा वपार मंडिए;
कर लेणा नाड़ेदा सौदा अड़िए—
(ओए) लाणा चयका कदुए नूँ।
कद्दू वणया वे मजेदार गोरियं,
हुण लाणा चयका कदुए नुं॥ \*

कौन जानता था कि दाढ़ियोंवाले, घरबारी सिख ऐसा छुच्चों का गीत गायेंगे, पर सारी खन्दक इस गीत से गूँज उठी और सिपाही फिर ताज़ें हो गये, मानों चार दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों।

#### 3

दो पहर रात गई है। अन्धेरा है। सन्नाय छाया हुआ है। बोधिसंह खाली विसकुटों के तीन टिनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर और लहनासिंह के दो कम्बल और एक बरानकोट † ओढ़कर सो रहा है। लहनासिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधिसंह के दुबले शरीर पर। बोधिसंह कराहा।

<sup>\*</sup> अरी दिल्ली शहर से पेशावर को जानेवाली, लोंगों का व्यापार कर ले और इज़ारवन्द का सौदा कर ले। जीभ चटचटाकर कद्दू खाना है। गोरी ! कद्दू मज़ेदार बना है। अब चटचटाकर उसे खाना है।

<sup>†</sup> ओवरकोट

''क्यों बोध भाई, क्या है ?' ''पानी पिला दो ।''

लहनासिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूछा—''कहो कैसे हो?'' पानी पीकर बोधा बोला—'कँपनी \* छुट रही है। रोम-रोम में तार दौड़ रहे हैं। दाँत बज रहे हैं।''

"अच्छा, मेरी जरसी पहन लो ?"

"और तुम ?"

"मेरे पास सिगड़ी है और नुझे गर्मी लगती है; पसीना आ रहा है।"
"ना, मैं नहीं पहनता; चार दिन से तुम मेरे लिये—"

"हाँ, याद आई। मेरे पास दूसरी गरम जरसी है। आज सबेरे ही आई है। विलायत से मेंने बुन-बुनकर भेज रही हैं। गुरू उनका मला करे।" यों कहकर लहना अपना कोट उतारकर जरसी उतारने लगा।

'सच कहते हो ?"

"और नहीं झूठ ?" यों कहकर नाहीं करते बोधा को उसने ज्वरदस्ती जरसी पहना दी और आप ख़ाकी कोट और ज़ीन का छुरता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जरसी की कथा केवल कथा थी।

आधा घण्टा बीता । इतने में खाई के मुँह से आवाज आई,— "स्वेदार हज़ारासिंह !"

"कौन लपटन साहव ? हुकुम हुजूर' — कहकर स्वेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ।

"देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरव के कोने में एक जर्मन खाई हैं। उसमें पचास से ज़ियादह जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे-नीचे दो खेत काटकर रास्ता है। तीन-चार घुमाव

<sup>\*</sup> कॅपकपी।

हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ पन्द्रह जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ दस आदमी छोड़कर सब को साथ ले उनसे जा मिलो। खन्दक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्स न मिले, डटे रहो। हम यहाँ रहेगा।"

"जो हुक्म।"

चुपचाप सब तैयार हो गये। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहनासिंह ने उसे रोका। लहनासिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप स्वेदार ने उँगली ने बोधा की ओर इशारा किया। लहनासिंह समझकर चुप हो गया। पीछे दस आदमी कौन रहें, इस पर बड़ी हुजत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा-बुक्षाकर स्वेदार ने मार्च किया। लग्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेरकर खड़े हो गये और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। दस मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा—"लो तुम भी पियो।"

आँख मारते-मारते लहनासिंह सब समझ गया। सुँह का भाव छिपाकर बोला— "लाओ, साहब।" हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा। बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियोंबाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गये और उनकी जगह कै दियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गये?

शायद साहब शराब पिये हुए हैं और उन्हें बाल करवाने का मौका मिल गया है ? लहनासिंह ने जाँचना चाहा। लपटन साहब पाँच वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे।

"क्यों साहव, हम लोग हिन्दुस्तान कब जायँगे ?"

"लड़ाई ख़त्म होने पर । क्यों क्या यह देश पसन्द नहीं ?"

"नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ ? याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गये थे—'हाँ, हाँ'—वहीं जब आप खोते\* पर सवार थे और आपका खान-

<sup>\*</sup> गधे।

सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक 'मन्दिर में जल चढ़ाने को रह गया था ? "वेशक पाजी कहीं का"—सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी वड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कन्धे में लगी और पुट्ठें में निकली। ऐसे अफ़सर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है! क्यों साहब, शिमले से तैय्यार होकर उस नीलगाय का तिर आ गया था न? आपने कहा था कि रजमंट की मेस में लगायेंगे। 'हो, 'पर मैंने वह विलायत भेज दिया'—'ऐसे बड़े-इड़े सींज! दो-दो फुट के तो होंगे?'

"हाँ, लहनासिंह, दो फुट चार इञ्च के थे। तुमने सिगरेटं नहीं पिया ?"

"पीता हूँ साहव, दियासळाई ले आता हूँ"—कहकर लहनासिंह ख़न्दक में घुसा। अब उसे सन्देह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए।

अँधेरे में किसी सानेवाले से वह टकराया।

"कौन ? वज़ीरासिंह ?"

"हाँ, क्यों लहना ? क्या, क्यामत आ गई ? जरा तो आँख लगने दी होती ?"

જ

"होश में आओ। क्यामत आई और लग्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है।"

"क्या ?"

"लपटन साहव या तो मारे गये हैं या कैद हो गये हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। स्वेदार ने इसका सुँह नहीं देखा। मैंने देखा और वातें की हैं। सौहरा \* साफ उद्बेवोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है?"

''तो अव ?"

<sup>\*</sup> मुसरा ( गाली )

"अत्र मारे गये। धोखा है। स्वेदार होरां की चड़ में चक्कर काटते किरोंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उटो, एक काम करो ! पल्टन के पैरों के निशान देखते-देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गये होंगे। स्वेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खन्दक की बात इट है। चले जाओ, खन्दक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खुड़के। देर मत करो।"

"हुकुम तो यह है कि यहीं—"

"ऐसी तैसी हुकुम की ! मेरा हुकुम—जमादार लहनासिंह जो इस वक्त यहाँ सब से बड़ा अफसर है उसका हुकुम है। मैं लपटन साहब की सबर छेता हूँ।"

"पर यहाँ तो तुम आठ ही हो।"

"आठ नहीं, दस लाख। एक-एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता हैं। चर्छ जाओ।"

लौटकर खाई के मुहाने पर लहनासिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर तीन गोले निकाले। तीनों को जगह-जगह ख़न्दक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार-सा बाँध दिया। तार के आगे स्त की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने—

विजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बन्दूक को उठाकर लहनासिंह ने साहब की कुहनी पर तानकर दे मारा । धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी । लहनासिंह ने एक कुन्दा साहब की गर्दन पर मारा और साहब 'ऑख ! \* माइन गौट्ट' कहते हुए चित्त हो गये । लहनासिंह ने तीनों गोले वीनकर खन्दक के बाहर फैंके और

<sup>\*</sup> हाय! मेरे राम ( जर्मन )

साहब को वसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया । जेवों की तलाशी ली । तीन-चार लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया।

साहब की मूर्छा हटी । लह्नासिंह हँसकर बोला— "क्यों लपटन साहब ? मिजाज कैसा है ? आज मैंने बहुत बातें सीखीं । यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं । यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके दो फुट चार इख के सींग होते हैं । यह सीखा कि सुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं । पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आये ? हमारे लपटन साहब तो बिना 'उमे' के पाँच लफ्ज भी नहीं बोला करते थे।"

लहना ने पतलून के जेवों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने, मानों जाड़े से बचाने के लिए, दोनों हाथ जेवों में डाले।

लहनासिंह कहता गया—"चालाक तो बड़े हो पर माँझे का लहना हतने बरस लगटन साहब के साथ रहा है। उसे चमका देने के लिये चार ऑखें चाहिये। तीन महीने हुए एक तुरकी मोलबी मेरे गाँव में आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बाँटता था और बच्चों को दबाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा \* विलाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनीवाले बड़े पिल्डत हैं। वेद पढ़-यढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गये हैं। गो को नहीं मारते। हिन्दुश्तान में आ जायेंगे तो गो-हत्या बन्द कर देंगे। मण्डी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो; सरकार का राज्य जानेवाला है। डाक-वाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्लाजी की दार्ड़ी मूड़ दी थी। और गाँव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गाँव में अब

<sup>\*</sup> खटिया

पैर रक्का तो-"

. साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जाँव में गोली लगी। इधर लहना की हैनरी मार्टिनी के दो फायरों ने साहब की कपाल-किया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आये।

वोधा चिल्लाया—"क्या है ?"

लहनासिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि 'एक हड़का हुआ। कुत्ता आया था, मार दिया', और औरों से सब हाल कह दिया। सब बन्दूकें लेकर तैयार हो गये। लहना ने सःफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पिट्टियाँ कसकर बाँधी। घाव मांस में ही था। पिट्टियों के कसने से लहू निकलना बन्द हो गया।

इतने में सत्तर जर्मन चिल्लाकर खाई में वुस पड़े। सिक्लों की वन्तूकों की बाढ़ ने पहले थावे का रोका। दूसरे को रोका। पर यहाँ थे आठ (लहनासिंह तक-तककर मार रहा था—बह खड़ा था, और, और लेटे हुए थे) और वे सत्तर। अपने मुद्दां भाइयों के शर्रार पर चढ़कर जर्मन आगे युसे आते थे। थोड़े से मिनिटों में वे—

अचानक आवाज आई वाह गुरुजी की फतह ! वाह गुरुजी का खालसा !!' और धड़ाधड़ वन्दूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पार्टों के बीच में आ गये। पीछे से स्वेदार हजारासिंह के जवान आगं बरसाते थे और सामने लहनासिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछेवालों ने भी संगीन निरोना गुरू कर दिया।

एक किलकारी और—'अकाल िक्खाँ दी फौज आई! वाह गुरुजी दी फतह! वाह गुरुजी दा खालसा! सत श्री अकालपुरुख !!!' और लड़ाई खतम हा गई। तिरसठ जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिक्खों में पन्द्रह के प्राण गये। स्वेदार के दाहने कन्वे में से गोली आर-गर निक्रल गई। लहनासिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने वाव को खन्दक की गीली मीही से पूर लिया और वाकी का साफ़ा कसकर कमरवन्द की तरह ल्पेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा वाव—भारी वाव—लगा है।

लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा चाँद, जिसके प्रकाश से संस्कृत-कियों का दिया हुआ 'क्षयी' नाम सार्थक होता हैं। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि वाणम्ह की भाषा में 'दन्तवीणोप-देशाचार्थ्य' कहलाती। वजीरासिंह कह रहा था कि कैसे मन-मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूधों से चिपक रही थी जब में दौड़ा-दौड़ा खबेदार के पीछे गया था। खबेदार लहनासिंह से सारा हाल हुन और काग्ज़ात पाकर वे उसकी तुरत-बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तून होता तो आज सब मारे जाते।

इस लड़ाई की आवाज़ तीन मील दाहनी ओर की खाईवालों ने सुन ली थी। उन्होंने पींछे टेलीफ़ोन कर दिया था। वहाँ से झायट दो लाक्टर और दो बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई डेल घट्टे के अन्दर अन्दर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते-होते वहाँ पहुँच जायेंगे, इसलिये मानूली पट्टी बाँधकर एक गाड़ी में धायल लिटाये गये और दूसरी में लाशे रक्खी गई। स्वेदार ने लहनासिंह की जाँव में पट्टी बाँधवानी चाही। पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा धाव है सबेरे देखा जायगा। बांधिसेंह ज्वर में वर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर स्वेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा—"तुम्हें बोधा की कसम है, और स्वेदारनीजी की साँगन्ध है जो इस गाड़ी में न चले जाओं।"

"और तुम ?"

"मेरे लिये वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुरदों के लिये भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं, मैं खड़ा हूँ ? वज़ीरासिंह मेरे पास है ही।' "अच्छा, पर---"

"बोधा गाड़ी पर छेट गया ? मला। आप भी चढ़ जाओ। सुनिये तो, सूत्रेदारनी होराँ को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उनने कहा था वह मैंने कर दिया।"

गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। स्बेदार ने चढ़ते-चढ़ते लहना का हाथ पकड़-कर कहा—''तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाये हैं। लिखना कैसा १ साथ ही घर चलेंगे। अपनी स्बेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था ?''

"अव आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा, वह लिख देना, और कह भी देना।"

गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया ।—"वज़ीरा पानी पिला दे, और नेरा कमरवन्द खोल दे। तर हो रहा है।"

G

मृत्यु के कुछ समय पहले-स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म-भर की घटनायें एक-एक करके सामने अस्ती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं; समय की धुन्ध विल्कुल उन पर से हट जाती है।

\* \* \*

लहनासिंह बारह वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दहीवाले के यहाँ, सन्जीवाले के यहाँ, हर कहीं, उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? तब 'धत्' कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, तो उसने कहा—'हाँ, कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलोंवाला सालू ?' सुनते ही लहनासिंह को दुःख हुआ। क्रोध हुआ। क्यों हुआ? "वज़ीरासिंह, पानी पिला दे।"

\* \* \* \*

पचीत वर्ष बीत गये। अब लहनासिंह नं० ७७ रैफल्स में जमादार हो गया है। उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न-मालूम वह कभी मिली थी, या नहीं। सात दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुक्दमें की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफ़्सर की चिट्ठी मिली, कि फ़ौंज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही स्वेदार हज़ारासिंह की चिट्ठी मिली कि में और बोधर्सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना। साथ ही चलेंगे। स्वेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था, और स्वेदार उसे बहुत चाहता था। लहनासिंह स्वेदार के यहाँ पहुँचा।

जब चलने लगे, तब स्वेदार बेड़े \*में से निकलकर आया। बोला— 'लहना, स्वेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं। जा मिल आ।' लहनासिंह भीतर पहुँचा। स्वेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के कार्टरों में तो कभी स्वेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाने पर जाकर 'मत्था टेकना' कहा। असीस मुनी। लहनासिंह चुप।

'मुझे पहचाना ?'

'नहीं।'

'तेरी कुड़माई हो गई—धत्—कल हो गई—देखते नहीं, रेशमी वूटोंवाला साल्—अमृतसर में—'

भावों की टकराहट से मूर्छा खुली। करवट बदली। पसली का बाब बह निकला।

'वज़ीरा, पानी पिला'—उसने कहा था।

\* \* \* \*

<sup>\*</sup> ज्नाने ।

स्वप्न चल रहा है! स्वेदारनी कह रही हैं—'मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ। मेरे तो भाग फूट गये। सरकार ने वहादुरी का खिताव दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक-हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों \* की एक व्यादिया पल्टन क्यों न बना दी, जो मैं भी स्वेदारजी के साथ चली जाती? एक वेटा है। फौज में भर्ती हुए उसे एक ही बरस हुआ। उसके पीछे चार और हुए, पर एक भी नहीं जिया।' स्वेदारनी रोने लगी। 'अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग! तुम्हें याद है, एक दिन टाँगेवाले का घोड़ा दहीवाले की दूकान के पास विगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे। आप घोड़े की लातों में चले गये थे, और मुझे उठाकर दूकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं ऑचल प्रसारती हूँ।'

रोती रोती स्वेदारनी ओवरी मिंचली गई । लहना भी आँस् पोछता हुआ बाहर आया।

''वजीरासिंह, पानी पिला'—उसने कहा था।

\* \* \*

, लहना का सिर अपनी गोद में रक्खे वजीर सिंह बैठा है। जब माँगता है, तब पानी पिला देता है। आध घण्टे तक लहना चुप रहा। फिर बोला—''कौन ? कीरतसिंह ?''

वज़ीरा ने कुछ समझकर कहा-"हाँ।"

"महया, मुझे और ऊँचा कर छे। अपने पट्ट‡ पर मेरा सिर रख छे।"

वज़ीरा ने वैसा ही किया।

"हाँ, अब ठीक है। पानी पिला दे। बस, अबके हाड़ 🖇 में यह

<sup>\*</sup> स्त्रियों। <sup>†</sup> अन्दरकाघर। ‡ जाँघ। § आषाढ़।

आम खूब फलेगा। चाचा-भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था।

वजीरासिंह के आँस् टप-टप टपक रहे थे।

\* \* \* \*

कुछ दिन पीछे लोगों ने अख्बारों में पढ़ा—फ्रान्स और बेलिजियम— ६८ वीं स्ची—मैदान में घावों से मरा—नं० ७७ सिख राइफल्स जमादार लहनासिंह।

### श्री प्रेमचन्द

रचनाकारू १९१६ ई०

जन्म मृत्यु १९३७ वि० १९९३ वि०

### कफ़न

श्लोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अन्दर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव-वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह-रहकर उसके मुँह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी, कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ीं की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गाँव अन्धकार में लय हो गया था।

घीसू ने कहा—"माळूम होता है, बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ।"

माधव चिढ़ कर वोला—"मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती ? देख कर क्या करूँ ?"

"त् बड़ा बेदर्द है वे ! साल भर जिसके साथ मुख-चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई।"

"तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ-पाँव पटकना नहीं देखा जाता।"

चमारों का कुनबा था और सारे गाँव में बदनाम । घीस एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम । माधव इतना काम-चोर था कि आघ

बण्टे काम करता तो घण्टे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मज़दूरी नहीं मिलती थी। घर में मुड़ी भर भी अनाज मौजूद हो, तो उनके लिए काम करने की कुसम थी। जब दो-चार फाके हो जाते तो घीस पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर-उधर मारे-मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती, तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मज़दूरी तलाश करते। गाँव में काम की कमी न थी। किसानों का गाँव था, मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते, जब दो आदिमियों से एक का काम पाकर भी सन्तोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साध होते, तो उन्हें सन्तोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की त्रिल्कुल जुरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका ! घर में मिट्टी के दो-चार वर्तनों के सिवा कोई सम्पत्ति नहीं। फटे चीयड़ों से अपनी नमता को ढाँके हुए जिए जाते थे। संसार की चिन्ताओं से मुक्त ! कुर्ज से छदे हुए। गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी यम नहीं। दीन इतने कि वस्ली की विल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज़ दे देते थे। मटर, आलू की फ़सल में दूसरों के खेतों से मयर या आलू उखाड़ लाते और भूनभान कर खा लेते या दस-पाँच ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश-वृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिह्नों पर चल रहा था, विल्क उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त, भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहान्त हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छील कर वह सेर भर आटे का

इन्तज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बे-ग्रैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आलसी और आरामतलब हो गये थे। बिक कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता, तो निर्व्यांज भाव दुगुनी भज़दूरी माँगते। "वही औरत आज प्रसव-वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इन्तज़ार में थे कि वह मर जाय, तो आराम से सोयें।

घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा—"जाकर देख तो, क्या दशा है उसकी ? चुड़ैल का फ़िसाद होगा, और क्या ? यहाँ तो ओझा भी एक रुपया माँगता है!"

माधव को भय था कि वह कोठरी में गया, तो घीस आछओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला—"मुझे वहाँ जाते डर लगता है।"

"डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही !"

"तो तुम्हीं जाकर देखो न ?"

"मेरी औरत जब मरी थी; तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजायेगी कि नहीं ? जिसका कभी मुँह नहीं देखा, आज उसका उपड़ा हुआ बदन देखूँ! उसे तन की सुध भी तो न होगी ? मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ-पाँच भी न पटक सकेगी!"

"मैं सोचता हूँ, कोई बाल-बच्चों हो गया तो क्या होगा ? सींठ, गुड़, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में !"

"सब कुछ आ जायगा। भगवान दें तो ! जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे नौ लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था; मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया।"

जिस समाज में रात-दिन मेहनत करनेवालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग, जो किसानों की दुर्वलताओं से लाम उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा सम्पन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे, घीस किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान् था और किसानों के विचारशून्य समृह में शामिल होने के बदले बैठक- बाज़ों की कुत्सित मण्डली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाज़ों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मण्डली के और लोग गाँव के सरग्ना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गाँव उँगली उठाता था। फिर भी उसे यह तसकीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की-सी जाँ- तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते!

दोनों आलू निकाल-निकाल कर जलते-जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब न था कि उन्हें ठण्डा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बाने जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता; लेकिन दाँतों के तले पड़ते ही अन्दर का हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुँह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अन्दर पहुँच जाय। वहाँ उसे ठण्डा करने के लिये काफ़ी सामान थे। इसलिए दोनों जल्द-जल्द निगल जाते। हालाँकि इस कोशिश में उनकी ऑसी निकल आते।

घीत् को उस वक्त ठाकुर की वारात याद आई, जिसमें बीस साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी! बोला—"वह भोज नहीं मूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको! छोटे-बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की!

चटनी, रायता, तीन तरह के स्ले साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक-टोक नहीं थी। जो चीज चाहो माँगो और जितना चाहो खाओ। लोंगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसनेवाले हैं कि पत्तल में गर्म-गर्म गोल-गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिये जाते हैं। और जब सबने मुँह धो लिया, तो पान-इलायची भी मिली। मगर मुझे पान लेने की कहाँ मुख थी? खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया। ऐसा दिल-दिरियाव था वह टाकुर!"

माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा छेते हुये कहा—''अव हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता।''

"अब कोई क्या खिलाएगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सझती हैं। शादी—ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया-कर्म में मत खर्च करो, पूछो, ग्रीबों का माल बटोर-बटोरकर कहाँ रखोगे! बटोरने में तो कभी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सझती है।"

"तुमने एक बीस पूरियाँ खाई होंगी ?"

"बीस से ज़्यादा खाई थीं !"

"मैं पचास खा जाता !"

"पचास से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पद्या था। तूतो मेरा आधा भी नहीं है।"

आद् खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे। जैसे दो बड़े-बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों।

और बुंघिया अभी तक कराह रही थी।

#### [ ? ]

सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, तो उसकी स्त्री ठण्डी हो गई थी। उसके मुँह पर मिक्खियाँ भिनक रही थीं। पथराई हुई आँखें ऊपर टॅगी हुई थीं। सारी देह धूळ से ळथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।

माधव भागा हुआ घीस् के पास आया। फिर दोनों ज़ोर-ज़ोर से हाय-हाय करने और छाती पीटने छगे। पड़ोसवाछों ने यह रोना-धोना सुना, तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने छगे।

मगर ज़्यादा रोने-पीटने का अवसर न था! कफ़न की और लकड़ी की फ़िक़ करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था, जैसे चील के घोंसले से मांस।

वाप-बेटे रोते हुए गाँव के जमीदार के पास गये। वह दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई वार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे—चोरी करने के लिये, वादे पर काम पर न आने के लिये। पूछा—"क्या है' वे घिसुआ, रोता क्यों है ? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। माल्म होता है, इस गाँव में रहना नहीं चाहता।"

धीसू ने जमीन पर सिर रखकर आँखों में आँसू भरे धुए कहा—
"सरकार! बड़ी विपत्ति में हूँ । माधव की घरवाळी रात को गुजर गई ।
रात भर तड़पती रही सरकार! हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे । दवादारू जो कुछ हो सका, सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई ।
अब कोई एक रोटी देनेवाळा भी न रहा माळिक! तबाह हो गये । घर
उजड़ गया। आपका गुळाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी
पार ळगायेगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था, वह सब तो दवा-दारू
में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके

सिवा किसके द्वार पर जाऊँ ?

ज्मींदार साहब दयाछ थे । मगर घीस पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें, चल, दूर हो यहाँ से; यों तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर ख़ुशामद कर रहा है। हरामख़ोर कहीं का बदमाश! लेकिन यह क्रोध या दण्ड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुये दो रुपये निकाल कर फेंक दिये। मगर सान्त्वना का एक शब्द भी मुँह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं। जैसे सिर का बोझ उतारा हो।

जब जमींदार साहब ने दो रुपये दिए, तो गाँव के बनिये महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता ! धीस जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने दो आने दिए, किसी ने चार आने ! एक घण्टे में धीस के पास पाँच रुपये की अच्छी रक्म जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को धीस और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बाँस-वाँस काटने लगे।

गाँव की नर्मदिल स्त्रियाँ आ-आकर लाश को देखती थीं, और उसकी बेक्सी पर दो बूँद आँस् गिरा कर चली जाती थीं।

### [ ३ ]

बाज़ार में पहुँचकर घीस बोला—''लकड़ी तो उसे जलाने भर को सिल गई हैं', क्यों माधव !''

🕟 माध्रव बोळा—"हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफ़न चाहिये।"

🖂 "तो चला, कोई हलका-सा कफन ले लें।"

"हाँ, और क्या! लाश उठते-उठते रात हो जायगी। रात को कफन कौन देखता है ?"

"कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते-जी तन ढाँकने को चीयड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफ़न चाहिये।" "कफ़न लाश के साथ जल ही तो जाता है।"

"और क्या रखा रहता है ? यही पाँच रुपये पहले मिलते, तो कुछ दवा-दारू कर लेते।"

दोनों एक-दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाज़ार में इघर-उघर घूमते रहे। कभी इस बजाज़ की दूकान पर गये, कभी उसकी दूकान पर। तरह-तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जँचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुँचे और जैसे कि किसी पूर्व-निश्चत व्यवस्था से अन्दर चले गये। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीस ने गदी के सामने जाकर कहा—"साहुजी, एक बोतल हमें भी देना।"

इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शान्तिपूर्वक पीने लगे।

कई कुजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गये।

त्रीस् बोला—"कफ्न लगाने से क्या मिलता? आख़िर जल ही तो जाता। कुछ बहू के साथ तो न जाता।"

माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानों देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो—"दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाँभनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं। कौन देखता है, परलोक में मिलता है या नहीं!"

"बड़े आदिमियों के पास धन है, फूँकें! हमारे पास फूँकने को क्या है ?"

"लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ हैं ?"

बीस हँसा—''अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गये। बहुत हूँ डा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो न आयेगा लेकिन फिर वही रुपये देंगे।"

माधव भी हँसा—इस अनपेक्षित सौभाग्य पर । बाला—''बड़ी अच्छी थी बेचारी ! मरी भी तो ख़ुब खिला-पिलाकर !''

आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीस ने दो सेर पूड़ियाँ मँगाई। चटनी, अचार, कलेजियाँ। शरावखाने के सामने ही दूकान थी। माधव लपककर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोंड़े-से पैसे बच रहे।

दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खोफ़ था, न बदनामी की फ़िक़। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था।

घीस दार्शनिक भाव से बोला—"हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुन्न न होगा ?"

माधव ने श्रद्धा से सिर श्रुकाकर तसदीक की—"जरूर से जरूर होगा। भगवान्, तुम अन्तर्यामी हो। उसे बैकुण्ठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्याद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था।"

एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला— "क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहाँ जायेंगे ही।"

घीसू ने इस भोलेभाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनन्द में बाधा न डालना चाहता था।

"जो वहाँ वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफ़न क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे ?"

"कहेंगे तुम्हारा सिर !" "पुछेगी तो जरूर !" "तू कैसे जानता है कि उसे कफ़न न मिलेगा ? तू मुझे ऐसा गधा समझता है ? साठ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ ! उसको कफ़न मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा।"

माधव को विश्वास न थाया। बोळा—''कौन देगा १ रुपये तो तुमने चट कर दिये। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी माँग में तो सेंहुर मैंने डाला था।'

घीस् गर्म होकर बोला—"में कहता हूँ, उसे कफ़न मिलेगा, त् मानता क्यों नहीं ?"

"कौन देगा, बताते क्यां नहीं ?"

"वही लोग देंगे, जिन्होंने कि अबकी दिया। हाँ, अवकी रुपये हमारे हाथ न आयेंगे।"

ज्यों-ज्यों अँघेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज़ होती थी, मधुशाला की रौनक़ भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था। कोई अपने दोस्त के मँह में क़ल्हड लगाये देता था।

वहाँ के बात वरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की-बाधाएँ यहाँ खींच छाती थीं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। या न जीते हैं न मरते हैं।

और यह दोनों बाप-बेटे अब भी मज़े छे-छेकर चुसिकयाँ छे रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है।

भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पचल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आँखों से देख रहा था। और 'देने' के गौरव, आनन्द और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया।

घीस ने कहा — "ले जा, ख़ूब खा और आशोर्वाद दे! जिसकी कमाई। है, वह तो मर गई। मगर तेरा आशोर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोयें-रोयें से आशीर्वाद दो, बड़ो गाढी कमाई के पैसे हैं!"

माधव ने फिर आसमान की तरफ़ देखकर कहा—"वह बैकुण्ठ में . जायगी दादा, बैकुण्ठ की रानी बनेगी।"

घीए खड़ा हो गया और जैसे उल्लाम की लहरों में तैरता हुआ बोला—"हाँ बेटा, बैकुण्ठ में जायगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते-मरते हमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी लालमा पूरी कर गई। वह न बैकुण्ठ में जायगी तो क्या ये मोटे-मोटे लोग जायँगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मन्दिरों में जल चढाते हैं ?"

श्रद्धाञ्जता का यह रंग तुरन्त ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत हैं। दुःख और निराशा का दौरा हुआ।

माधव बोला—"मगर दादा, बेचारी ने ज़िन्दगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी।"

वह आँखों पर हाथ रखकर रोने लगा; चीखें मार-मार कर।

बीसू ने समझाया—"क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया-जाल से मुक्त हो गई! जंजाल से छूट गई। वड़ी भाग्यवान् थी, जो इतनी जल्द माया-मोह के बन्धन तोड़ दिये।"

और दोनों खड़े होकर गाने छगे—
'ठगनी क्यों नैना झमकावे ! ठियनी०!'

पियक इंग की आँखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाये जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे। उछले भी, कूदे भी। गिरे भी, मक्के भी। भाव भी बताये, अभिनय भी किये। और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।

# शतरंज के खिलाड़ी

वाजिदअलीशाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में हुना हुआ था। छोटे-बड़े, अमीर ग्रीब, सभी विल सिता में ड़बे हए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन-विभाग में, साहित्य-क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला-कौशल में. उद्योग-धन्धों में, आहार-व्यवहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय-वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में. कारीगर कलावच् और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र-मिस्सी और उवटन का रोज्यार करने में लिप्त थे। सभी की आँखीं में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिये पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर विछी हुई है; पौ बारह का शोर मचा हुआ है'। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते. तो वे रोटियाँ न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गञ्जीफा खेलने से बुद्धि तीत्र होती है, विचार-शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों की कुलझाने की आदत पड़ती है, ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती थीं (इस संपदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है।) इसलिये अगर मिर्ज़ा सजादअली और मीर रौशनअली अपना अधिकांश समय बद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष की क्या आपत्ति हो सकती थी ? दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कीई चिंता न थी: घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आरूर और करते ही क्या । प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते.

महरे सज जाते, और लड़ाई के दाँव-पेंच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम । घर के भीतर से बार-बार बलावा आता—खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता— चलो. आते हैं: दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावरची विवश होकर कमरे ही में खानां रख जाता था, और दोनों मित्र दोनों काम साथ-साथ करते थे। मिर्जा सजादअली के घर में कोई बड़ा-बूढा न था. इसलिये उन्हीं के दीवानलाने में वाजियाँ होती थीं; मगर यह बात न थी, कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से ख़श हों। घरवालों का तो कहना ही क्या. महल्लेबाले. घर के नौकर-चाकर तक नित्य द्वेष-पूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे-बड़ा मनहस खेल है। वर को तबाह कर देता है। खदा न करे, किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन, दुनियाँ. किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का । बुरा रोग हैं । यहाँ तक कि मिर्जा की बेंगम साहवा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज-खोजकर पति को लताड़ती थीं। पर उन्हें इसका अवसर मश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं, तव तक उधर बाजी बिछ जाती थी। और रात को जब सो जाती थीं. तब कहीं मिर्जाजी भीतर आते थे। हाँ नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं—क्या पान माँगे हैं ? कह दो, आकर ले जायँ। खाने की भी फ़र्सत नहीं है ? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खायँ, चाहे कुत्ते की खिलावें। पर रू-ब-रू वह भी कुछे न कह सकती थीं । उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीरसाहब से । उन्होंने उनका नाम मीर विगाड़ रख छोड़ा था शायद मिर्जाजी अपनी सफाई देने के लिये सारा इल्जाम मीरसाहब ही के सिर थोप देते थे।

एक दिन बेगम साहवा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा—''जाकर मिर्ज़ा साहव को बुला ला। किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें। दौड़, जल्दी कर।'' लौंडी गई, तो मिर्जाजी ने कहा—''चल,अभी

आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गरम था। इतनी ताब कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो, और पित शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ज़ हो गया। लौंडी से कहा—''जाकर कह, अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जायँगी।'' मिजींजी बड़ी दिलचस्प बार्ज़ा खेल रहे थे; दो ही किस्तों में मीरसाहब को मात हुई जाती थी। झुँझलाकर बोले—''क्या ऐसा दम लबों पर है श्रा सब्र नहीं होता?''

मीर—अरे तो जाकर सुन ही आइए न। औरतें नाजुक-मिजाज होती ही हैं।

मिर्ज़ा—जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ ! दो किश्तों में आपको मात होती है।

मीर—जनाव, इस भरोसे न रहिऐगा। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे घरे रहें, और मात हो जाय। पर जाइए, सुन आइए। क्यों ख्वाहमख्वाह उनका दिल दुखाइएगा?

मिर्ज़ा-इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा।

मीर-मैं खेळूँगा ही नहीं । आप जाकर मुन आइए।

मिर्ज़ि—अरे ब्रार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर-दर्द खाक नहीं हैं। मुझे परेशान करने का बहाना है।

मीर—कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा—अञ्छा, एक चाल और चल लूँ।

मीर—हर्गिज नहीं, जब तक आप सुन न आवेंगे, मैं मुहरे में हाथ ही न छगाऊँगा।

मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए, तो बेगम साहब ने त्योरियाँ बदलकर, लेकिन कराहते हुए कहा—तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है! चाहे कोई मर ही जाय, पर उठने का नाम नहीं लेते! नौज कोई तुम-जैसा आदमी हो!

मिर्ज़ा—क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नथे। वड़ी मुश्किल से

पीछा छुड़ाकर आया हूँ।

वेगम—क्या जैसे वह ख़ुद निखदू हैं, वैसे ही सबको समझते हैं ? उनके भी तो बाल-बच्चे हैं; या सबका सफ़ाया कर डाला ?

मिर्ज़ि—वड़ा छती आदमी है। जब आ जाता है, तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है।

बेगम-दुत्कार क्यों नहीं देते ?

मिर्ज़ि—बराबर के आदमी हैं, उम्र में; दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊँचे। मुलाहिज़ा करना ही पड़ता है।

बेगम—तो मैं ही दुतकारे देती हूँ। नाराज़ हो जाएँगे, हो जायँ। कौन किसी की रोटियाँ चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हिरिया, जा, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए।

मिर्जा—हाँ हाँ, कहीं ऐसा यजन भी न करना ! जलील करना चाहती हो क्या !—ठहर हिरिया, कहाँ जाती है ।

बेगम—जाने क्यों नहीं देते। मेरा ही ख़्न पिए, जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको, तो जानूँ।

यह कहकर बेगम साहवा झल्लाई हुई दीवानखाने की तरफ चलीं। मिर्ज़ बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतं करने लगे—"ख़ुदा के लिये, तुम्हें हज़रत हुसेन की क़सम। मेरी ही मैयत देखे, जो उधर जाय!" लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवानखाने के द्वार तक गई; पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव वँध-से गए। भीतर झाँका। संयोग से कमरा खाली था। मीर साहव ने दो-एक मुहरे इधर-उधर कर दिये थे, और अपनी सफ़ाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुँचकर बाज़ी उलट दी; मुहरे कुछ तज़्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर; और किवाई अन्दर से बंद करके कुण्डी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे,

चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ, तो समझ गए, बेगम साहवा विगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली।

मिज़ी ने कहा-तुमने गुज़ब किया !

बेगम—अब मीर साहब इधर आए, तो खड़े-खड़े निकलवा दूँगी। इतनी लौ खुदा से लगाते, तो क्या ग्रीब हो जाते! आप तो शतरंब खेलें, और मैं यहाँ चूल्हे-चक्की की फ़िक्र में सिर खगऊँ! ले, जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल हैं?

मिर्ज़ा घर से निकले, तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे, और सारा बृत्तांत कहा। मीर साहब बोले—"मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे, तभी ताड़ गया। फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं। मगर आपने उन्हें यों सिर चढ़ा रक्खा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं। घर का इन्तज़ाम करना उनका काम है; दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार?"

मिर्ज़-"खैर, यह तो बताइये, अब कहाँ जमाव होगा ?"

मीर—"इसका क्या गम। इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है। बस वहीं जमे।"

मिर्ज़ि—"लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊँगा ? जब घर पर बैठा रहता था, तब तो वह इतना बिगड़ती थीं; यहाँ बैठक होगी, तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी।"

मीर—"अजी, वकने भी दीजिये; दो-चार रोज में आप ही ठीक हो जायँगी। हाँ, आप इतना कीजिये कि आज से जुरा तन जाइये।"

#### २

मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थीं। इसल्बिय वह उनके शतरंज-प्रेम की कभी आलो-चना न करतीं; बल्कि कभी-कभी मीर साहब को देर हो जाती, तो याद दिला देती थीं। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यन्त विनयशील और गंभीर हैं; लेकिन जब दीवानखाने में विसात विल्ने लगी, और मीर साहब दिन-भर घर में रहने 'लगे तो उन्हें बड़ा कृष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनहां में वाधा पड़ गई। दिन-भर दरवाजे पर झाँकने को तरस जातीं।

उधर नौकरों में भी काना-फूसी होने छगी। अब तक दिन-भर पड़े-पड़े मिन्लयाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे. चाहे कोई जाय, उनसे कुछ मतलब न था। आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान ढाने का हुक्स होता, कभी मिठाई का । और, हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भाँति नित्य जलता भी रहता था। वे वेगम साहबा से जा-जाकर कहते—"हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई ! दिन-भर दौड़ते-दौड़ते पैरों में छाले पड़ गये। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे, तो शाम ही कर दी ! घड़ी-आध-घड़ी दिल बहलाव के लिये खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं; हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा, बजा ही लावेंगे; मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलनेवाला कभी पनपता नहीं; घर पर कोई-न-कोई आफत जरूर आती हैं। यहाँ तक कि एक के पीछे महल्ले-के-महल्ले तवाह होते देखे गए हैं। सारे महल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन-सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें।" इस पर बेगम साहवा कहती--'भैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती। पर वह किसी की सुनते ही नहीं, तो क्या किया जाय।"

मुहल्ले में भी जो दो-चार पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भाँति-भाँति के अमंगल की कल्पनाएँ करने लगे—"अब लैरियत नहीं हैं। जब हमारे रईसों का यह हाल है, तो मुल्क का खुदा ही हाफिज़। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार खुरे हैं।"

राज्य में हाहाकर मचा हुआ था। प्रजा दिन-दहाड़े लूटी जाती

थी। कोई फ्रियाद हुननेवाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी, और वह वेश्याओं में, भाँड़ों में, और विलाक्तिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। ऑगरेज-कंपनी का ऋण दिन-दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन-दिन भीगकर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजीडेंट बार-बार चेतावनी देता था; पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे; किसी के कानों पर जूँ न रेंगुती थी।

खैर, मीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते कई महीने गुज़र गए। नए-नए नक्शे हल किये जाते; नए-नए किले बनाए जाते; नित नई व्यूह-रचना होती; कभी-कभी खेलते-खेलते झौड़ हो जाती; तू-तू मैं-मैं तक की नौवत आ जाती। पर शीव्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी-कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती; मिर्ज़ाजी कठकर अपने घर चले आते; मीर साहब अपने घर में जा बैठते। पर रात-भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रात:काल दोनों मित्र दीवानखाने में आ पहुँचते थे।

एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फीज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुँचा। मीर साहब के होश उड़ गए! यह क्या बला सिर पर आई! यह तलबी किस लिये हुई! अब खैरियत नहीं नजर आती! घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले— 'कह दो, घर में नहीं हैं।"

सवार—''घर में नहीं, तो कहाँ हैं ?''

नौकर-"'यह मैं नहीं जानता। क्या काम है ?"

सवार—''काम तुझे क्या बतलाऊँ १ हुजूर में तलबी हैं—शायद फीज के लिये कुछ सिपाही माँगे गये हैं। जागीरदार हैं कि दिल्लगी! मोरचे पर जाना पड़ेगा, तो आटे-दाल का भाव मालूम हो जायगा!'' नौकर--''अच्छा, तो जाइए, कह दिया जायगा।''

सवार—''कहने की बात नहीं हैं। मैं कल खुद आऊँगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है।'

सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कॉप उठी। मिर्ज़ाजी से बोले—"कहिए जनाब, अब क्या होगा ?"

मिर्जा—"बड़ी मुसीवत हैं । कहीं मेरी भी तलबी न हो ।" मीर—"कम्बख्त कल फिर आने को कह गया हैं !"

मिर्ज़ा—"आफ़्त हैं, और क्या ! कहीं मोरचे पर जाना पड़ा, तो बेंमीत मरे।"

मीर—''बस, यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे। वहाँ किसे खबर होगी ? हज्रत आकर आप लौट जायँगे।''

मिर्ज़ि—''वल्लाह, आपको खूब सूझी! इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है।''

इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थीं—"तुमने खूब धता बताई।" उसने जवाब दिया—"ऐसे गावदियों को तो चुटिकयों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ष और हिम्मत तो शतरंज ने चर छी। अब भूळकर भी घर पर न रहेंगे।"

### ₹

दूसरे दिन से दोनों मित्र मुँह-अँबेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी-सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियाँ भरे गोमती-पार की एक पुरानी वीरान मसजिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफ उहौला ने बनवाया था। रास्ते में तम्बाक्, चिलम और मदिया ले लेते, और मसजिद में पहुँच, दरी विछा, हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन-दुनिया की फिक्र न रहती थी। 'किश्त', 'शह' आदि

दो-एक शब्दों के सिवा उनके मुँह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती, तो दोनों मित्र किसी नानवाई की दूकान पर जाकर खाना खा आते, और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम-क्षेत्र में डट जाते। कभी-कभी तो उन्हें भोजन का भी खयाल न रहता था।

इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कम्पनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ़ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल-बच्चों को ले-लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फ़िक्र न थी। वे घर से आते, तो यिलयों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाज़िम की निगाह न पड़ जाय, जो बेगार में पकड़ जायँ। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हज़म करना चाहते थे।

एक दिन दोनों मित्र मसजिद के खँडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ की बाज़ी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कम्पनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी, जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिये आ रही थी।

भीर साहब बोलें—"अँगरेज़ी फ़ौज आ रही हैं; खुदा ख़ैर करे।"

मिर्ज़ा—"आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो यह किश्त !"

भीर—"ज़रा देखना चाहिए—यहीं आड़ में खड़े हो जायँ।"

मिर्जा—"देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त !"

मीर—''तोपख़ाना भी हैं। कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे। कैसे जवान

हैं। लाल बंदरों केसे मुंह हैं। सूरत देखकर ख़ौफ़ मालूम होता है।"

मिर्ज़ा"—जनाब, हीले न कीजिए। ये चकमे किसी और को दीजि-एशा—यह किस्त!"

मीर-"आप भी अजीव आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफ्त आई

हुई है, और आपको किश्त की सूझी है! कुछ इसकी भी ख़बर है कि शहर घिर गया, तो घर कैसे चलेंगे ?''

मिर्ज़ — "जब घर चलने का वक्त आवेगा, तो देखी जायगी — यह किरत! बस, अबकी शह में मात है।"

फ़ीज निकल गई। दस बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई।" मिर्ज़ा बोलें —आज खाने की कैसी ठहरेगी?"

मीर—"अजी, आज तो रोज़ा है। क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा—"जी नहीं। शहर में न-जाने क्या हो रहा है।''

मीर—"शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खाखाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे।"

दोनों सजन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए। अबकी मिर्ज़ाजी की बाज़ी कमजोर थी। चार का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिदअली शाह पकड़ लिए गए थे, और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार-काट। एक बूँद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी, जिस पर देवगण प्रसन्न होंते हैं। यह वह कायरपन था, जिस पर बड़े-से-बड़े कायर भी आँस बहाते हैं। अवध के विशाल देश की नवाब बंदी बना चला जाता था, और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी।

मिर्जा ने कहा—"हुजूर नवात्र साहत्र को जालिमों ने कैंद कर लिया है।"

मीर—"होगा, यह लीजिए शह !"

मिर्ज़--- "जनाब ज़रा ठहरिए। इस वक्त इधरतबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आँसू रो गृहे होंगे।'' मीर—"रोया ही चाहें, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा—यह किश्त !" मिर्जा— "किसी के दिन बराबर नहीं जाते । कितनी दर्दनाक हालत है।"

मीर—"हाँ, सो तो है ही—यह छा, फिर किश्त ! वस, अवकी किश्त में मात है, वच नहीं सकते।"

मिर्ज़ — "खुदा की क्सम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, ग्रीब वाजिदअली शाह!"

मीर—''पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, किर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात। लाना हाथ!''

बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाज़ी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती हैं। मीर ने कहा—"आइए, नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें।" लेकिन मिर्ज़ाजी की राजभिक्त .अपनी हार के साथ छुप्त हो चुकी थी, वह हार का बदला चुकाने के लिये अधीर हो रहे थे।

### (8)

शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीख़ना शुरू किया। अबाबीलें आ-आकर अपने-अपने घोंसलों में चिमटीं। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो ख़ून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ाजी तीन बाज़ियाँ लगातार हार चुके थे; इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वह बार-बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके सँभलकर खेलते थे; लेकिन एक-न-एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी, जिससे बाज़ी ख़राब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उम्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गुज़लें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ाजी सुन-सुनकर झुँसलाते और हार की झेंप मिटाने के लिये उनकी दाद देते

ये। पर ज्यों-ज्यों वाज़ी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वह बात-वात पर झुँझलाने लगे— "जनाव, आप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले, और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल लीजिए। यह आप मुहरे पर ही हाथ क्यों रखे रहते हैं १ मुहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मुहरा छूइए ही नहीं। आप एक-एक चाल आध-आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में पाँच भिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाय। फिर आपने चाल बदली! चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए।"

मीर साहब का फरजी पिटता था । बोले---'मैंने चाल चली ही कब थी ?''

मिर्ज़ि—''आप चाल चल चुके हैं। मुहरा वहीं रख दीजिए—उसी घर में।"

मीर-''उस घर में क्यों रक्लूँ ? हाथ से मुहरा छोड़ा कब था।"

मिर्ज़ि—"मुहरा आप क्यामत तक न छोड़ें, तो क्या चाल ही न होगी ? फ्रज़ी पिटते देखा, तो घाँघली करने लगे !''

मीर—''धाँघली आप करते हैं। हार-जीत तक्दीर से होती हैं; धाँघली करने से कोई नहीं जीतता।''

मिर्ज़-- 'तो इस बाज़ी में आपकी मात हो गई ?''

मीर-"मुझे क्यों मात होने लगी।"

मिर्ज़ा"—तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए, जहाँ पहले रक्खा था।"

मीर-- "वहाँ क्यों रक्लूँ ? नहीं रखता।"

मिर्जा--- 'क्यों न रखिएगा ? आप को रखना होगा।'

तकरार बढ़ने छगी। द्रोनों अपनीं-अपनी टेक पर अङ्गेथे। न यह दबताथा न वह। अप्रासंगिक बातें होने छगीं। मिर्ज़ा बोछे— किसी ने खानदान में शतरंज खेळी होती, तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा धास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत और ही चीज़ हैं। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता।''

मीर्—"क्या ! घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे ! यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं।"

मिर्ज़ि—''अजी जाइए भी, गाजीउदीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते-करते उम्र गुज़र गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं।'

मीर—''क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुँह में कालिख लगाते हो—वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा वादशाह के दस्तरख़्वान पर खाना खाते चले आए हैं।"

मिर्ज़ा-- "अरे चल चरकटे, बहुत बढ़-बढ़कर वातें न कर !"

मीर—"ज्ञान सँभालिए, वर्ना बुरा होगा। मैं ऐसी बार्ने सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आँखें दिखाई कि उसकी आँखें निकाली। है हौसला ?"

मिर्ज़ — "आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं, तो फिर आइए, आजदो-दो हाथ हो जायँ, इधर या उधर।"

मीर--"तो यहाँ तुमसे दवने वाला कौन हैं ?"

दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवाबी जमाना था; सभी तलवार, पेशक्ब्ज, कटार वगैरह वाँघते थे। दोनों विलासी थे; पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था! बादशाहत के लिये क्यों मरें? पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकीं, छपाछप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे, और दोनों ने वहीं तड़प तड़पकर जानें दे दीं। अपने बादशाह के लिये जिनकी आँखों से एक बूँद आँस, न निकला, उन्हीं ने शतरंज के बज़ीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अँघेरा हो चला था। बाज़ी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने-अपने ासहासनों पर बैठे मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे।

चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था । खँडहर की टूटी हुई मेहरानें, यिरी हुई दीवारें और धूलि-धूसरित मीनारें इन लाशों को देखतीं और सिर धुनती थीं।

### आत्माराम

बंदों प्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायवान में प्रातः से संध्या तक अँगीठी के सामने बैठा हुआ खट्खट् किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए ये कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती, तो जान पड़ता था, कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्यप्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुँघले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुँह और झकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती—"सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता" लोग समझ जाते कि भोर हो गया।

महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएँ थी, दर्जनों नाती-पोते थे; लेकिन उसके बोझ को हल्का करनेवाला कोई न था। लड़के कहते—"जब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनन्द भोग लें, किर तो यह ढोल गले पड़ेगा ही।" बेचारे महादेव को कभी-कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोप होता कि वह भूखा ही उठ आता, और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अद्यांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी लटाई औरों से कहीं ज्यादा ग्रुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएँ कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थीं, तथापि उसे आए-दिन शक्की और धैर्य-सून्य प्राणियों के अपराब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव

अविचलित गांभीर्य से सिर झकाए सब कुछ सुना करता। ज्यों ही यह कल शांत होती, नह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता—"सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता।" इस मंत्र के जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी।

### २

एक दिन संयोगवरा किसी छड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा, तो उसका कलेजा सम्न से हो गया। तोता कहाँ गया! उसने फिर पिंजड़े की देखा, तोता गायव था। महादेव घवराकर उठा, और इधर-उधर खपरैलों पर निगाह दौड़ने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी, तो वह यही तोता। छड़के-बालों, नाती-पोतों से उसका जी भर गया था। छड़कों की चुलबुल से उसके काम में विध्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम व था; इसलिये नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिये कि उनके कारण वह अपने अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से बंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिये कि वह उसकी अँगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विध्न-वाधाओं से उसके लिये कोई पनाह थी, तो वह यही तोता। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था, जब मनुष्य को शांति-भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती।

तोता एक खपरैल पर बैठा था । महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया, भीर उसे दिखाकर कहने लगा—"आ आ, सत्त गुरदत्त शिवदत्त दोता।" लेकिन गाँव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियाँ बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव-काँव की रट लगाई। तोता उड़ा, और गाँव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा, सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्वत- गामिता पर अचंभा हो रहा या। मोह की इससे सुन्दर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती।

दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेके, किसी ने तालियाँ बजाई, तोता फिर उड़ा, और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेढक की माँति उचकता चला। बाग में पहुँचा, तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ, तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा—"सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता।" तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा; किन्तु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा, डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में लिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निश्चंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया, महादेव का हृदय उछलने लगा। "सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता" का मंत्र जपता हुआ धीरे-धीरे तोते के समीप आया, और लपका कि तोते को पकड़ ले, किन्तु तोता हाथ न आया, फिर पेड़ पर जा बैठा।

शाम तक यही हाल रहा । तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर । कभी पिंजले पर आ बैठता, कभी पिंजले के द्वार पर बैठ अपने दाना-पानी की प्यालियों को देखता, और फिर उड़ जाता । बुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह था, तो तोता मूर्तिमती माथा । यहाँ तक कि शाम हो गई । माथा और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया ।

રૂ

रात हो गई। चारों आर निविड़ अंधकार द्या गया। तोता न जाने पत्तों में कहीं छिपा बैठा था। महादेख जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता, और न पिंजड़े ही में आ सकता है, फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन-भर कुछ नहीं खाया, रात के भीजन का समय भी निकल गया, पानी की एक बूँद भी उसके कंठ में न गई; लेकिन उसे न भूख थी, न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, गुष्क और स्ना जान पड़ता था। वह दिन-रात काम करता था, इसलिये कि यह उसकी अंतः प्रेरणा थी, जीवन के और काम इसलिये करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश-मात्र भी ज्ञान न होता आए। तोता ही वह वस्तु था, जो उस चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह-त्याग करना था।

महादेव दिन-भर का भूखा-प्यासा, थका-माँदा रह-रहकर झपिकयाँ ले लेता थाः किंतु एक क्षण में फिर<sup>्र</sup>चौंककर आँखें खोल देता और उस विस्तृत अंघकार में उसकी आवाज सुनाई देती—''सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता।''

आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुँधला दीपक जल रहा है, और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ वातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाखू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च खर से बोला— "सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता," और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला, किंतु जिस प्रकार बदूक की आवाज सुनते हो हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख वे सब-के-सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा—"ठहरो-ठहरो।" एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा— "चोर-चोर, पकड़ो-पकड़ो।" चोरों ने पीछे फिरकर भी न देखा।

महादेव दीपक के पास गया, तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला। मोरचे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला, तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली, और दीपक के उजाले में देखा; हाँ मोहर थी। उसने तुरत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया, और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ रहा। साह से चोर बन गया।

उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो, चोर ठौंट आवें, और मुझें अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बाँधी, फिर एक सूखी लकड़ी से ज़मीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढँक दिया।

महादेव के अंतनत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत् था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यिप अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय थाः पर अभिलाषाओं ने अपना काम गुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दूकान खुल गई, निज संबियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियाँ एकत्रित हो गई। तब तीर्थ-यात्रा करने चले, और वहाँ से लौटकर वड़े समारोह से यज्ञ, ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात् एक शिवालय और कुआँ बन गया, एक बाग भी लग गया और वहाँ वह नित्यप्रति कथा-पुराण सुनने लगा। साधु-संतों का आदर-सत्कार होने लगा।

अकस्मात् उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जायँ, तो मैं भागूँगा क्योंकर ? उसने परीक्षा करने के लिये कलसा उठाया, और दो सौ पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था, उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, ह्वा जगी, चिड़ियाँ गाने लगीं। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई—

"सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागा।" यह बोल सदैव महादेव की जिह्ना पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मुख से निकलते थे; पर उनका धार्मिक भाव कभी उसके अंत:करण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी वाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुँह से यह बोल निकलता था, निर्थंक और प्रभाव-शून्य। तब उसका हृदय-रूपी वृक्ष पत्र-पल्लव-विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजारित न कर सकती थी। पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएँ निकल आई थीं; इस वायु-प्रवाह से झूम उठा; गुंजित हो गया।

अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूवी हुई थी। उसी समय तोता परों को बोड़े हुए ऊँची डाली से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा, और पिंजड़े को उठाकर बोला—"आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया। पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चाँदी के पिंजड़े में रक्खूँगा और सोने से मद दूँगा।" उसके रोम-रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान् हो! यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसा पापी, पतित प्राणो कब इस कृपा के योग्य था! इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विह्नल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा—

''सत्त गुरदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा।''

उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, वगृल में कलसा दवाया और घर चला।

4

महादेव घर पहुँचा, तो अभी कुछ अँघेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता । उसने कलसे को एक नाँद में छिपा दिया, और उसे कोयले से अच्छी तरह दँककर अपनी कोठरी में रख आया । जब दिन निकल आया, तो वह सीधे पुरोहितजी के घर पहुँचा । पुरोहितजी पूजा पर बैठें सोच रहे थे । कल हो मुकदमें की पेशी हैं, और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं — जजमानों में कोई साँस भी नहीं लेता । इतने में महादेव ने पालागन की । पंडितजी ने मुँह फेर लिया । यह अमंगलमूर्ति कहाँ से आ पहुँची । माल्स नहीं, दाना भी मयस्सर होगा या नहीं । रुष्ट होकर पूछा— "क्या हैं जी, क्या कहते हो ? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं ?" महादेव ने कहा— "महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायन की कथा है ।"

पुरोहितजी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी, जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिये भीख निकालना। पूछा—"आज क्या है ?"

महादेव बोला—"कुछ नहीं, ऐसी ही इच्छा हुई कि आज भगवान् की कथा छन लूँ।"

प्रभात ही से तैयारी होने लगी। बेंदो और अन्य निकटवर्ती गाँवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता, आश्चर्य करता। यह आज रेत में दूव कैसे जमी!

संध्या-समय जब सब लोग जमा हो गए, पंडितजी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर से बोला— "भाइयो, मेरी सारी उम्र छल-कपट में कट गई। मैंने न-जाने कितने आदिमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया, पर अब भगवान् ने मुझ पर दया की है, वह मेरे मुँह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सभी भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक-एक कौड़ी चुका ले। अगर

कोई यहाँ न आ सका हो, तो आप छोग उससे जाकर कह दीजिए, कछ से एक महीने तक जब जी चाहे आवे, और अपना हिसाव चुकता कर छे। गवाही-साखी का काम नहीं।'

सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला—"हम कहते न थे!" किसी ने अविश्वास से कहा—"क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जायगा!"

एक ठाकुर ने ठठोली की—''और जो लोग सुरधाम चले गये ?'' महादेव ने उत्तर दिया—''उनके घरवाले तो होंगे।''

िंतु इस समय छोगों को वस्छी की इतनी इच्छा न थी, जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया ? किसी को महादेव के पास आने का साइस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुद उखा-इना क्या जानें। फिर प्रायः छोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल-चूक हो जाने का भय उनका मुँह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभृत कर लिया था।

अचानक पुरोहितजी बोले—तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिये सोना दिया था, और तुमने कई मारो तौल में उड़ा दिए थे।

महादेव--हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा ?

पुरोहित-पचास रुपये से कम न होगा।

महादेव ने कमर से दो मोंहरें निकालीं, और पुरोहितजी के सामने रख दीं।

पुरोहित की लोलुपता पर टीकाएँ होने लगीं। यह बेहमानी है, बहुत हो, तो दो-चार रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से पचास रुपये एँड लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को तो पंडित, पर नीयत ऐसी खराब! राम-राम!! लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा-सी हो गई। एक घंटा बीत गया; पर उन सहस्तों मनुष्यों में से एक भी न खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा—"मालूम होता है, आप लोग अपना-अपना हिसाब भूल गए हैं। इसिलये आज कथा होने दीजिए, मैं एक महीने तक आपकी राह देखूँगा। इसके पीछे तीर्थ-यात्रा करने चला जाऊँगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें।"

एक महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा । रात की चोरों के भय से नींद न आती । अब वह कोई काम न करता । शराव का चसका भी छूटा । साधु-अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथा-योग्य सत्कार करता । दूर-दूर उसका सुयश फैल गया । यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया, और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया । अब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है । अब उसे माल्स्म हुआ कि संसार बुरों के लिये बुरा है, और अच्छों के लिये अच्छा ।

ৎ

इस घटना को हुए ५० वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए, तो दूर ही से एक सुनहला कलस दिखाई देता है। यह ठाकुरद्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाव है, जिसमें खूव कमल खिले रहते हैं। उसकी मललियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाव के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति-चिह्न है। उनके सम्बन्ध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है उसका रज्जान्ति पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वह 'सत्त गुरु दत्त' कहता हुआ अन्तर्थान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी-रूपी चन्द्र को

किसी बिल्ली-रूपी राहु ने प्रस लिया। लोग कहते हैं, आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती हैं—

> "सच गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागा।"

महादेव के विषय में भी कितनी जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह हैं कि आत्माराम के समाधित्थ होने के बाद वह कई संन्यासियों के साथ हिमालय चला गया, और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।

### राय कृष्णदास

जन्मकाल रचनाका**ल** १९४९ वि० १९**१७ ६०** 

## गहूला

उत्तरी भारत के हूण अधिपति तोमारल के राज्य में मन्दसोर एक प्रधान प्रान्त था। हेमनाभ वहाँ का क्षत्रप था। वह साल में दो बार अधिपति की सेवा में कर देने उपस्थित होता। हूण साम्राज्य की राज-धानी उस समय मथुरा थी।

हेमनाभ वहाँ एक महीना विताकर घर छोटता। मन्दसोर में मथुरा जैसी चहल-पहल थोड़ी ही थी। फिर वहाँ के बाजार में देश-देशान्तर की चीजें आतीं—चीन के कौशेय, सिंहल के छपे कपड़े और मोती, फारस के घोड़े, यवन-दासियाँ—जो चाहो एक ही स्थान पर ले लो। मथुरा उन दिनों की कलकत्ता, वम्बई समिक्षिये। क्षत्रप अपने लिए, मित्रों के लिए और व्यवसाय के लिए हजारों माल लेते। उस समय के हजार का मोल आजकल के लाख के बराबर है।

राजधानी के सभी उच्चपदस्थ अधिकारियों से उसका खूब मेल-जोल था। कुछ पद के कारण नहीं, अपने स्वभाव के कारण भी। वह बड़ा ही मिलनसार था। अकसर अपने इन मित्रों के संग वह गोष्ठियों और यात्राओं के सुख लूटता। किन्तु कदम्ब और तमाल के झुरसुटों में जब शराब का बाजार गर्म हो उठता, तब न-जाने क्यों उसका हृदय उदास हो उठता। नशे से उत्तेजित मस्तिष्क उसके सामने उन कुक्कों में कृष्ण-लीला के हथ्य उपस्थित करता और साथ ही उसकी नशिली मनो-

वृत्ति उसे थपेड़े लगाने लगती, कि आज उन्हीं कुञ्जों में ये हूण आनन्द कर रहे हैं, और तुम—चन्द्रवंश की सन्तान—भी उन्हीं के पीछे लगे-लगे मुद की तरह यह दशा देख रहे हो!

किर मन्दिरों की चहल; पहल हीनयान, महायान-आदि अनेक सम्प्र-दाय के बौद्ध और हिन्दू दोनों ही धर्मों के मन्दिरों में उसे भिन्न-भिन्न दृश्य दिखाई पड़ते। जैन-मन्दिरों का वायु-मण्डल इन दोनों से भिन्न था। देवकुलों की चहल-पहल कुछ निराली ही थी। अजातशत्रु से लेकर उस समय तक के सम्राटों की प्रतिकृतियों को देख-देखकर उसके हृदय में विलक्षण-विलक्षण भाव जाग्रत होते।

मठों और विहारों में जाना भी वह न भूलता । और फिर एकान्त में बैठकर वह सद्धर्म से लेकर आज के महायान और उसके अवान्तर यानों तक कम-विकास पर विचार करता । भगवान तथा धर्म का यह नया उम्र रूप उसे न जँचता। स्थिविरों की करत्तों से उसे बौद्ध-धर्म के हास का निश्चय था। फिर वह यह भी देखता कि किस प्रकार एक ओर इन उत्कट सिद्धान्तों को हिन्दू कौल अपना रहे हैं, दूसरी ओर सद्धर्म की सभी अच्छी बातें कट-छॅटकर भागवत् धर्म में विलीन हो रही हैं।

प्रबन्ध के झंझटों से साल में दो ब्रार अलग होकर, इन सब बातों के निरीक्षण और समझने में उसे बड़ा आनन्द मिलता है। उसकी कुण्ठित वृत्तियाँ पुनः जीवित हो उठतीं और अपनी नगरी में लौटकर वह नये उत्साह से कार्य-भार वहन करता।

इन सब से बढ़कर उस राजधानी में एक और आकर्षण था—राज-कुमारी गहूला विशेष आग्रह से हेमनाम को गजधानी में रुकने के लिए कहती।

एकोनविंशति-वर्षीया राजकन्या अकसर उसे अपने उपवन में बुलाती और माधवी-निकुञ्ज में उसे अपने सामने विठाकर मन्दसोर के बारे में अनेक बातें पूछती—''सुनती हूँ, वहाँ सौन्दर्भ की खान है। क्षत्रप, तुम एक बार तो मुझे वहाँ की सुन्दरियों से मिलाओ, मैं उनसे मैत्री कहँगी;—राजकन्या जैसा वर्ताव न कहँगी। बोलो, मुझे कब वहाँ की यात्रा कराओगे?''

"देवि, जब आपकी आज्ञा हो।"—प्रति वार हेमनाभ का यही उत्तर होता। और, राजकुमारी कभी कोई समय नियत न करती। साथ ही उससे उक्त बात कहना भी न भूछती। अकसर इसके साथ उछहना भी सम्मिछित होता—"उस बार तो खूब छे गये! देखना है, इस बार छे चछते हो कि नहीं। क्या तुम्हें वहाँ की सुन्दरता पर इतना ममत्व है, कि संसार को उससे वंचित रखना चाहते हो १ मुझे तो इसी का अचरज है कि जब उस पर तुम्हें इतना मोह है, तब भी तुम क्यों र क्यों बने हो ?"

"भवति, मोह से क्या, प्रेम जो चाहिये।"—इस उत्तर के संग उसके नुँह से एक ठण्डी साँस भी निकल पड़ती।

घड़ियों बातें होतीं। मोतिया और फरास के पेड़ मर्मर किया करते और राजकुमारी अपने एकटक धवल नयनों से हेमनाभ को सींचती हुई उसकी बातें सुना करतीं। अपने हाथों स्फटिक-पात्र से द्राक्षासव ढालकर रत्न-चषक से उसे पिलाती और उसकी आँखों में राग दौड़ते देखती।

कभी उसे अपने मयूरों का नृत्य, भी दिखलाती और पूछती कि कहीं ऐसे सुन्दर मयूर तुमने देखे हैं ?

"श्रीमती, चाहे आप मेरा विश्वास करें या नहीं, ब्रज-जैसी सुन्दरता मैंने कहीं नहीं देखी; एक मयूरों पर ही क्या ?"

"िकन्तु एक बात तुम भूछते हो। एक मुझे छोड़कर ?" राजकुमारी की बड़ी-बड़ी आँखें हेमनाभ का मन ट्योछने छगतीं और विना उसके मुँह से कुछ भी कहछाए हुए अभिछषित, साथ ही सच्चा उत्तर पाकर तब कछ पातीं। इस बीच हेमनाभ सिर नीचा ही किये रहता। जब राज-कुमारी के नेत्र हट जाते, तब एक ही निमेष में, आँख भर के, उसका मुँह देखकर वह राजकुमारी से आज्ञा लेता।

क्या जाने क्यों, पीठ फेरते ही उसके मुँह से एक दीर्घ निश्वास निकल जाती। इसी के संग उसे किसी और के निश्वास की आहट मिलती।

जब विदा का समय आता, गहूला उसे अपना लीला-कमल देती और सहेजती—"देखो, अपने कार्य में प्रमत्त न होना ।" हेमनाम उस कमल तथा आदेश को सिर चढ़ाकर बिदा होता। किन्तु, एकान्त पाते ही उस कमल को छाती से लगाता। सम्भवतः इसके साथ ही वह आदेश भी उसके हृदय पर अंकित हो जाता रहा हो।

उस लीला-कमल को वह फेंक न देता। एक मुगन्धित रेशमी टुकड़ें में लपेटकर उसे सौन्दर्य सूत्र से बॉधकर एक मुन्दर मञ्जूषा में रखता जाता। प्रत्येक पर स्वर्ण की एक मुद्रा भी बनवाकर प्रिथित कर देता। इन मुद्राओं पर पाने की तिथि और सम्बत् अंकित होते। अकसर उन्हें देखकर वह अतीत के स्वप्न देखता।

#### 2

एक साल मन्दसोर में वर्षा न हुई। भयानक काल उपस्थित हुआ। उस समय रेल न थी कि अन्न कहीं बाहर जाता। पर वहाँ तो अन्न जाने का कोई प्रश्न ही न था। एक दाना भी तो न उपजा था। चारो ओर हाहाकार मच गया। लोग देश छोड़-छोड़कर भागने लगे। हेमनाभ ने पीड़ितों की सहायता के लिए कई सागर आदि बनवाना आरम्भ किया, पर यह सब ताड़ में तिल बराबर था।

राजस्व वस्ल होने की कोई सम्भावना न थी । हेमनाभ के लाख सिर मारने पर भी कोई फल न हुआ। जब कर लेकर मथुरा में उपस्थित होने का समय बीत गया, तब उसने सब हाल सम्राद् तोमारल के पास लिख भेजा, और अपने प्रान्त को उस वर्ष के लिए कर-मुक्त करने की सम्मति दी: किन्तु हूण-शासन विचार-मूलक न था। उसका मूल-मन्त्र था, तलवार का जोर, भयङ्कर रक्तपात, प्रलयङ्कर उत्पात, निर्देयता की पराकष्ठा।

आदेश हुआ, तलवार से कर वस्ल करो । जो गाँव भूखे मर रहे हीं उन्हें जला दो । ऐसों के मरने में ही उन्हें और साम्राज्य, दोनों को सुख है । सहायता का काम वन्द कर दो, रिक्त राज्य-कोष को और रिक्त न करो । नगर में मुनादी करा दो कि तीन दिन में लोग प्रान्त-भर के लिए कर चुका दें। नहीं तो तलवार के ज़ोर से कर वस्ल करो । महीपित की आशा शिरोधार्य न करनेवालों के रक्त से उत्तप्त मही को सींचो ।

हेमनाम कॉप उठा। इससे जघन्य और क्या आज्ञा हो सकती थी? वह अपने पद और अपने को कोसने लगा। किन्तु राजाज्ञा माननीय थी। क्या इसी दिन के लिए गहूला उसे प्रति बार अपने कार्या से प्रमत्त न होने के लिए चिताया करती? गहूला! राजकुमारी! क्या वास्तव में तुम हूण-रमणी हो?

चाहे आज हम लोगों को इस बात का आश्चर्य हो कि एक आदमी का, जिसके किसी पूर्वज ने अपने वाहुवल से राज्य-स्थापना की हो, लाग क्योंकर मन्त्र-मुग्ध सर्पे की भाँति—बीसवीं सदी के यन्त्रों की भाँति—विना कुछ कहे-सुने, आदेश, चाहे वह कैसा-ही क्यों न हो, पालन कर सकते थे, लेकिन जिस ज्माने में बुद्धि की परतन्त्रता थी, और आज भी जहाँ बुद्धि की परतन्त्रता है, वहाँ के लोगों को अपनी इस हीनता का ज्ञान नहीं रहता। बुद्धि, तुझे परतन्त्र बनाने में जन्म ही से धर्म-शिक्षा का कितना हाथ है. इसका उत्तर तुही दे?

हेमनाभ के लिए कोई मार्य न था। उसने स्वयं राजनगर में जाकर सब बातें ते क्यों न कीं ? सम्भव था कि वह मन्द्रसोर को इस कठोर आज्ञा से बचा लेता। वह अपने को धिक्कारने लगा। अब आज्ञा-परिवर्त्तन असम्भव था। मला हूण-राज्य के मुँह से जो बात निकल गई, वह बदली जा सकती है ? सेना से भी वह आज्ञा पालन-मात्र के लिए—विवेक और दयापूर्वक आज्ञा-पालन को नहीं कह सकता । क्योंकि हूणों ने अपना राज्य स्थिर रखने के लिए और अपनी नीति न बदली जाने के लिए, सेना-विभाग नीचे से ऊपर तक, अपनी ही जाति के हाथों में रखा था।

लाचार होकर उसने अपने प्रान्त के सेनापित, देहधारी नरक, खरू-तुन को सम्राट्न की आज्ञा सुना दी। फिर क्या था। मानों बहुत दिनों की बँधी नदी का बाँध तोड़ दिया गया हो। उस नर-राक्षस के आनन्द की सोमा न रही। गाँव-गाँव अश्वारोही हूणों के घोड़ों की टापों से खाली घड़े की तरह, प्रतिथ्वनित होने लगे। अनेक दीन जनों को कवलित करके कव्याद अपने दोनों अर्थों को सार्थ करने लगा। आकाश-मण्डल चिर्राइन महँक से भर उठा।

इधर मन्दसोर नगर में पटहा घोषणा होने लगी—"सुनो नागरिको, —मन्दसोर के आवाल-इद्ध-विता नागरिको, परम भट्टारक परमेश्वर, सर्वशत्त्रविजयी, सर्वसमर्थ, श्रीमान् महाराजाधिराज, दिगन्त व्यापमान कीर्ति-सितात पत्र-रिवतेज-अहिनिश प्रकाशित त्रैलोक्य हिर सहश्च, श्री सेवित पादपद्म, अखण्ड चक्रवती हूणेश्वर तोमारल देव का आदेश सुनो। इस घड़ी से तीन दिन के भीतर अपने प्रान्त की करमुद्रा, यदि राज-कोष में नहीं पहुँचा दोगे, तो शस्त्र-बल से सेनापतिजी राजस्व इक्ष्टा करेंगे, और सदैव को तुम्हारा कलंकित नाम राजद्रोहियों में गिना जायगा। क्षत्रप हेमनाभ की आशा से यह राज-आदेश घोषित किया जाता है।"

घोषणा से नगर में बड़ी अन्यवस्था फैल उठी। कितनों ही ने दुःख सहकर मरने से एक बार ही तलवार से कट जाना अच्छा समझा। कितनों ने प्रतिष्ठा के विचार से विष खा लिया। कितने डर के मारे, मरने से भी दुःसह कष्ट भोगने लगे। कामुक अपने इन्द्रिय-मुख और कृपण अपने धन से विलग होने के शोच से विकल हुए जाते हैं। माता अपने पुत्रों के लिये और पितयाँ पितयों की चिन्ता से मर्रा जाती हैं। कुछ धूर्तों ने नगर से भागकर जान बचाने की सोची। पर हूण मूर्ख न थे। नगर चारों ओर से घिरा हुआ था।

तीन दिन बीतने पर हैं, पर कोष में कर का षष्ठांश भी नहीं पहुँचा। अआज 'नव-पत्रिका' का उत्सव-दिन है। जहाँ नगर पर आनन्द की घरा छाई रहती, आज वहीं आपित के काल-मेच घिर आए हैं। ऐसे समय में कुछ जिन्दादिल लोगों ने विचार किया कि जब मरना ही है, तब उत्सव-भूमि में एकत्र होकर उसी का स्मरण करते-करते प्राण देंगे। अशोक-विनक्षा में भीड़ होने लगी। धीरे-धीरे बहुत-से लोग जुट गए। तीन दिन पूरे हुए। विपत्ति-मेघ जनता पर खड़ की विजली गिराने लगे।

स्वयं, खरूतुन ने विनका घेर ली। ज्योंही वह शस्त्र-गत की आशा देने को था, कि हेमनाम घोड़ा फेंकता हुआ आ पहुँचा। उसने ज़िरसे पुकारकर कहा—"हुनो खरूतुन, मैंने सेवक-धर्म का पालन कर दिया। अत्र नागरिक-धर्म का पालन करने आया हूँ। तुम सम्हल जाओ।"

सारी भीड़ और सेना एक बार निरतन्ध हो गई। हेमनाम ने भीड़ को उत्तें जित करने के लिए दो-ही-चार वाक्य कहे, किन्तु उनका असर मन्त्र-जैसा हुआ। उसका यही कहना था कि जब मृत्यु सम्मुख ही है, तब प्रेत-लोक क्यों जाते हो ?—बीरगृति से स्वर्ग-लाभ करो।

भीड़ में क्या-जाने कहाँ की शक्ति आई। हेमनाम खरूतुन पर टूट पड़ा, और भीड़ सैनिकों से गुथ उठी। जिनके पास शस्त्र न थे, उन्हें भी सैनिकों से—हुण सैनिकों से—शस्त्र छीनने का बल आ गया।

खरूतुन मन्द पड़ता जाता था। किन्तु ज्योंही हेमनाभ उस पर अन्तिम बार करे, पीछे से एक हूण ने उछलकर उसकी गरदन उतार ली। फिर क्या होना था? जिस लकड़ी के सहारे उस समूह का जर्जरित गात खड़ा था, जब वही टूट गई, तब वह कैसे सम्हलता? थोड़ी देर में यज्ञ में मारे गये पशु की भाँति, जिसके सुँह से शब्द तक नहीं निकलने दिया जाता, वह भीड़ वहीं ढेर हो गई। कोई भी विनका के बाहर न जाने पाया। रक्ता-शोक रक्त से तर हो उठे। हूणों की तलवारें, जो बरसों से प्यासी थीं, और मारे कोध के आप ही अपने को—ज़ङ्ग लगाकर— खाये जाती थीं, आज निरीहों का रक्त आकण्ठ पान करके तृप्त हुईं किसी बड़े भारी यज्ञ के लिए इतनी बिलयाँ चढ़ गईं।

विशाल पट-मण्डप में उपहार की सभी वस्तुएँ एकत्र हैं। सेनापित खरूतन मन्दसोर से जो लूट का माल लाया है, उसे सजाकर रखवा रहा है। हूण-सम्राट् के आने की देर है। बड़े गर्व से वह अपनी भोंड़ी मूछों को ओठों से चवाता हुआ, अपनी चौड़ी और चिपटी तलवार के सहारे खड़ा है।

भारतीय प्रथा से, बन्दी-गणों ने हूणेश के आगमन की स्चना दी। दर्शकों पर उसका विलक्षल प्रभाव पड़ा। भीषण विजय के घोष में भयानक हूण शरीर, सजित भद्रासन के सहारे टिक रहा। वह रुधिर-दिग्ध उपहारों को लोलुप दृष्टि से देखने लगा। खरूतुन ने अपनी नृशं-सता की वर्णना बड़े आतक्क से की, और हूण-सम्राट् ने अपना मुड़ा सिर हिलाकर उस कुकाण्ड का समर्थन किया। यह भयानक प्रसन्नता हूणों की विलास-वस्तु हैं—वे फिर आनन्द से चीत्कार कर उठे। इसी समय युवती राजकुमारी गहूलों मन्द गितृ से उस मण्डप में पहुँची। पुनर्वार चीत्कार हुआ। यह उसका स्वागत था। संस्कृत-कवियों ने सम्भवतः उसे ही देखकर कहा हैं—"हूण-रमणी चिज्जक प्रतिस्पर्धिनारगकम्।"

वही स्वामाविक लाली उपहारों को देखकर हँसने में और भी बढ़ी जाती थी। उसने स्नेह दिखाते हुए पिता की बाँह पकड़ ली और बगल के मंच पर बैठ गई। उन बस्तुओं में से भारतीय कलाका एक उच्च आदर्श-सुन्दर सोने के पुष्पों से सजी, चन्दन की एक मंजूषा, जिसमें रत्न भी लगे हुए थे, निकालकर खरूतुन गहूला के सामने ले गया। राजकन्या के लिए ऐसा ही सुन्दर उपहार उपयुक्त था। सम्राट्भी प्रसन्न हुए। गहूला ने सम्राट्पर कृतशता की दृष्टि डाली, किन्तु खरूतुन उससे पुलकित हो उठा।

उपहार वितरण अभी बाकी था। तोमारल और सामन्तगण उसी में लग गए। गहूला ने धीरे-धीरे वह मंजूबा खोली। देखा—कई सुखे हुए कमल स्वर्ण-मुद्रा-प्रथित रेशमी कपड़े में लिपटे हैं। उसने मुद्राओं पर के लेख पढ़े। एक क्षण में अतीत के अनेक दृश्य उसके नेत्रों के आगे घूम गये। वह पीली पड़ गई, मंच के सहारे टिक गई। उसके हूण-रक्त ने ही उसे मूर्छित होने से बचा दिया।

तोमारल ने अकारण उस ओर देखा। किसी जादू-टोने का ध्यान करके उसका उपचार होने लगा।क्षण-भर में बड़े-बड़े हूण गुणी आ जुड़े। उपहार-वितरण की सभा वहीं भंग हुई।

\* \* \*

8

गहूला की आँखों का वह रस न जाने कहाँ चला गया। उसका मुख निष्पम हो उठा है। उसके हृदय में उच्छ्वास लेने की शक्ति नहीं रह गई है। अब उसका हाथ लीला कमल बिना सूना रहता है।

आज वह स्फटिक का आसव-पात्र टूटा पड़ा हैं। उसके आसव-घट कब के सूख गये हैं, और उसका रत्न-चषक यमुना में डुबा दिया गया है। उसका मालती-कुञ्ज अब उजड़ा पड़ा है, और उसके मयूर ताल पर नाचना मूल गए हैं।

## अन्तःपुरका आरम्म

हूँ -जॅ, हूँ -जॅ, हूँ -जॅ के वज़ निनाद से सारा जंगल दहल उठा। उस गंभीर, भयावनी ध्विन ने तीन बार, और उसकी प्रतिध्विन ने सात-सात बार, सातो पर्वत श्रेणियों को हिलाया। और जब यह हु-हुकार शांत हुआ, तब निशीथ का सन्नाटा छा गया; क्योंकि पशुपक्षी किसी की मजाल न थी कि जरा सकपकाता भी।

अब केसरी ने एक बार दर्प से आकाश की ओर देखा, किर गरदन धुमा-धुमाकर अपने राज्य-बन-प्रांत की चारो सीमाओं को परताल डाला। उसके धुँघराले केश उसके प्रपृष्ट कंधों पर इठला रहे थे। वह अकड़ता हुआ, डकारता हुआ निर्द्दन्द्व मस्तानी चाल से उस टीले से नीचे उतरने लगा, जिस पर से उसने अभी-अभी गर्जना की थी।

उसने एक बार अपनी पूँछ उठाई। उसे कुछ क्षण चँवर की तरह इलाता रहा, फिर नीचे करके एक बार सिंहावलोकन करता हुआ चलने लगा। उसके घुटनों की धीमी चड़मड़ भी जी दहला देनेवाली थी।

ऊपर पहाड़ी में एक गुफा थी । बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी ही। आजकल के सभ्य कहानेवाले—प्रकृति से लाखों कोस दूर—दो मनुष्य उसमें कठिनता से विश्राम कर सकें; लेकिन यह उस समय की बात है, जब मनुष्य बनौकस था! कृतयुग के आरम्भ की कहानी है।

गुहा का आधा मुँह एक छता के अंचल से ढँका था। आधे में एक मनुष्य खड़ा था। हाँ, मनुष्य; हम लोगों का पूर्वज, पूरा लम्बा, ऊँचा पचहत्था जवान, दैत्य के सदृश बली, मानों उसका शरीर लोहे का बना हो। उसके बायें हाथ में धनुष था और दाहिने हाथ में बाण। कमर में कृष्णाजिन बँधा हुआ था—मौञ्जी मेखला से। पीठ पर रुक के अजिन का उत्तरीय था। उस खाल की दो टाँगों की—एक आगे की, दूसरी पीछे की, एक दाहिनी की दूसरी बाई की—कैंची की गाँठ छाती के पास बँधी हुई थी, बाकी दो लटक रही थीं—चारो में खुर लगे थे। उस पूर्वज का शरीर रोएँ की घनी तह से ढँका हुआ था। सिर पर बिखरे बड़े बड़े बाल। गहबर लट पड़ी डाढ़ी। सहज गौर वर्ण, धूप, वर्षा, जाड़े से पककर तिबया गया था। शरीर पर जगह-जगह घट्ठे थे—पेड़ चढने के, पहाड़ पर चढ़ने के, रँगने के, धिसलने के, क्योंकि पुरातन नर की जीवन-चर्य के वे ही समय-यापन थे। और, एक बड़ा भारी घट्ठा दाहिने हाथ की मुट्ठी पर था—प्रत्यंचा खींचने का। अरने मैसे की सींग का बना, पुरसा भर ऊँचा धनुष; उसी की कड़ी मोटी ताँत की प्रत्यञ्चा को खींचते-खींचते, केवल यह घट्ठा ही नहीं पड़ गया था, प्रत्युत बाँहें भी लम्बी हो गई थीं। वे घटना चूमा चाहती थीं।

उस पुरुप के पीछे थी आध्या नारी । उसको चीतल की चित्र उत्तरीय थी, और किट में एक वल्कल। एक सुंदरी फूली लता की टहनी सिर से लिपटी थी, और निखरी हुई लटों में उलझी थी! कानों में छोटे-छोटे सींग के दुकड़े झूल रहे थे, हाथों में बूढ़े हाथियों के पोले दाँतों के दुकड़े पड़े हुए थे। हाँ, वे ही—चूड़ियों के पूर्वज।

वह अपने पुरुष के कन्धे का सहारा लिए उसी पर अपने दोनों हाथ रक्ले और ठुड्डी गड़ाये खड़ी थी। \*

पुरुष के अंग फड़क रहे थे। उसने स्त्री से कहा—"देखों! आज फिर आया—कल घायल कर चुका हूँ, तिस पर भी।"

"तव आज चलो, निपटा डालें।"

"हाँ, अभी चला।"

पुरुष अपने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगा, और स्त्री ने अपना, मठारे हुए चक्रमक पत्थर के फलवाला, भाला सम्हाला ! वह उसके बगल में ही दीवार के सहारे खड़ा किया था। भाला लेकर उसने पूछा— "अभी चला ?' मैं भी तो चल्हें गी।"

"नहीं, तुम क्या करोगी ? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह हैं ?''

"छीः ! परंतु मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी ?"

''यहाँ से मेरा खेळ देखना।''

"क्यों, मुझे ले चलने में हिचकते क्यों हो ?"

''नहीं, तुम्हारी रक्षा का ख्याल है'।''

''क्यों, आज तक किसने मेरी रक्षा की है' ?''

''हाँ, मैं यह नहीं कहता कि तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं; पर..."

"पर..... ?—"

"मेरा जी डरता है'।"

''क्यों ?''

"तुम सुकुमारी हो।"

आध्या का मुँह लाल हो उठा। क्रोध से नहीं, यह एक नये प्रकार की स्तुति थी। इसकी रमणीयता से उसका हृदय गुद-गुदा उठा।

उसने मुसकराकर पूछा — ''तो मैं क्या करूँ ?''

"यहीं बैठी बैठी तमाशा देखो । मैं एक झंखाड़ लगाकर गुफा का मुँह और भी छिपाये देता हूँ । आजकल इन चतुष्पदों ने हम द्विपदों से रार ठान रक्खी है । देखना—सावधान !''

"जाओ ! जाओ ! आज मुझे छल कर तुम मेरे आनंद में वाधक हुये हो—समझ लूँगी !"

"नहीं, कहना मानो । हृदय आगा-पीछा करता है, नहीं तो ......" "अच्छा, लेकिन झंखाड़ लगाकर क्या करोगे ? क्या मैं इतनी निहत्थी हो गई!"—शक्ति ने मसकरा दिया ।

"तो चला''—कहकर पुरुष जब तक चले-चले, तब तक नारी ने उसका हाथ पकड़ लिया—"लेकिन देखो, उसके रक्त से तुम्हें सजाऊँगी मैं ही। और, किसी दूसरे को उसकी खाल भी न लेने देना।"

"नहीं, मैं उसे यहीं उठाये लाता हूँ। अब देर न कराओ। देखो, यह जा रहा है—निकल न जाय!"

नारी ने उत्तेजना दी—''हाँ लेना बढ़ के ! पुरुष ने एक बार छाती फुलाकर चीत्कार किया । सिंह ने वह चीत्कार सुना । सिर उठा-कर पुरुष की ओर देखा । वहीं तनकर खड़ा हो गया और पुरुष भी त्फ़ान की तरह उसकी ओर तीर संधाते हुये बढ़ा ।

एक क्षण में दोनों रात्रु आमने सामने थे। सिंह टूटा ही चाहता था, कि चकमक के फल वाला वाण उसका टीका फोड़ता हुआ सन्न-न करता निकल गया। गुहा में से किलकारी की ध्वनि सुनकर पुरुष का उत्साह और भी बढ़ उटा।

इसी क्षण म्रियमाण सिंह दूसरे आक्रमण की तैय्यारी में था, कि मनुष्य ने उसे गेंद की तरह समूचा उठा लिया, और अपने पुरते तक ले जाकर धड़ाम से पटक दिया। साथ ही, सिंह ने अपने पंजों से अपना ही मुँह नोचते-नोचते, सिर फेंकते-फेंकते ऐंठते हुए, पुनः एक हलकी पल की पछाड़ खाकर अपना दम तोड़ दिया।

\* \* \*

नारी गुहा-द्वार के सहारे खड़ी थी। उसका आधा शरीर छता की ओट में था। वहीं से वह अपने पुरुष का पराक्रम देख रही थी, आनंद की कुकें छगा रही थी!

\* \* \* \*

हीं, उसी दिन अंतःपुर का आरम्म हुआ था।

## श्रीपदुमलाल पुन्नालाल वर्द्शी

जन्मकाल

रचनाकाळ

१८६४ ई०

१९१७ ई०

# गूँगी

गूँगी का नाम था गोमती। पर वह खूब बोलती थी। इसलिए मैंने उसका नाम गूँगी रख दिया था। गूँगी बन जाने पर भी गोमती की वाक्-रात्ति कम नहीं हुई। तो भी सब लोग उसे गूँगी ही कहते गये।

गूँगी हम लोगों की दासी विमला की लड़की थी। नीच वंश में जन्म देकर भी भगवान् ने उसे कुछ ऐसा रूप दिया था कि उसे देखते ही सब लोग उसे गोद में ले लेना चाहते थे। वह प्रति दिन अपनी माँ के साथ हमारे घर आती। जब तक विमला घर का काम-काज करती, वह मिनी के साथ खेलती। जब मिनी पढ़ने के लिए आती, तब वह भी आ जाती। पर वह चुप तो बैठ नहीं सकती थी, हसलिए वह भी मिनी के साथ पढ़ती थी। गूँगी की बुद्धि भी तीव्र थी। मैंने देखा—थोड़े ही दिनों में वह मिनी से आगे बढ़ गई। उसकी ऐसी बुद्धि देख, मैं उसे खूब उत्साह से पढ़ाने लगा। मैं पाँच वर्ष तक विलासपुर में रहा, और गूँगी पाँच वर्ष तक मुझसे पढ़ती रही। जब मुझे बिलासपुर छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा, तब गूँगी ११ वर्ष की थी। पर उस समय भी उसने मुझसे 'बालिका भूषण', 'भूगोल', 'अङ्क-गणित' और 'इतिहास' तक के कुछ अंश पढ़ लिए थे। जाते समय मैं उसे 'रामचरितमानस' देता गया। मैं जानता था, थोड़े ही दिनों में वह सब भूल जायगी।

कलकत्ता आते ही मेरा भाग्योदय हुआ । साहब की मुझ पर कृपा-

हिष्ट हुई। मेरी पदोन्नित होने लगी। मैं भी खुव परिश्रम करने लगा। कलकत्ते में मैं १५ वर्ष तक रहा । १५ वर्ष के बाद मैं फ्र्स्ट ग्रेंड का डिपुटी-मजिस्ट्रेट होकर श्रीरामपुर चला गया।

शीत-काल का प्रारम्म ही था, पर ठण्ड पड़ने लगी थी। मैं बाहर धूप में कुर्सी डालकर आराम से 'स्टेट्समैन' पढ़ रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने 'स्टेट्समैन' फेंक दिया और एक बार चारो ओर दृष्टि-पात किया। मेरे घरके सामने ही एक कुँआ था। प्रतिदिन वहाँ प्रातःकाल स्त्रियों की बड़ी मीड़ रहती थी। उस दिन भी वहाँ स्त्रियों की संख्या कम न थी। मैंने देखा कि हमारे घर की दासी, मालती, भी गगरा लिए बैठी है। इतने में कुछ स्त्रियाँ लकड़ियों का पढ्टा सिर पर लिए उधर से निकलीं। मालती ने उनमें से एक को पुकारकर कहा— ''लकड़ी बेचोगी ?'' उसने उत्तर दिया, ''क्या दोगी ?''

मालती कहने लगी—"तू ही कह दे ना, क्या लेगी ?''

उस स्त्री ने कहा—''आठ आना ।''

मालती ने कहा,—''वस वहन, हो गया ! यह तो लेने-देने की बात नहीं है'।''

तब उस स्त्री ने कहा—"वहन, छः आने से कम न खूँगी, तुम्हें छेना हो तो छो, नहीं जाती हूँ।"

यह कहकर वह जाने का उपक्रम भी करने लगी।

मालती ने कहा—''मैं तो पाँच आने दूँगी।'' तत्र वह स्त्री जाने लगी।

इतने में दूसरी लकड़ीवाली ने उससे कहा—"दे दे री, पाँच आने ठीक तो हैं।"

उस स्त्री ने उत्तर दिया—''नहीं बहन, मैं न दूँगी; छः आने से एक कौड़ी भी कम न खँगी।"

तब तक मालती ने गगरा भर लिया था । वह कहने लगी-

"अच्छा ला।"

वह स्त्री मालती के साथ आने लगी। उसकी संगिनी लकड़ीवाली दूसरी ओर चली गई।

मैंने फिर चश्मा साफ करके 'स्टेट्स्मैन' उठा लिया और पहने लगा। थोड़ा ही पढ़ा था कि मालती आकर कहने लगी—''बाबूजी, लकड़ीवाली लकड़ी रखकर कहाँ गई ? उसने पैसे भी नहीं लिए!''

मैंने कहा—"आती होगी; उसे क्या अपने पैसों की चिन्ता न होगी?" मालती चुप हो गई। तब तक धूप कुछ तेज़ हो गई थी। मैंने उससे कहा—"मालती, कुरसी भीतर रख दे।"

मालती ने वैसा ही किया। मैं भीतर बैठ गया।

दस बजते ही मैं कचहरी चला गया। दिन-भर मैं काम में लगा रहा। संघ्या होते ही मैं घर पर लौट आया। घर में आकर मैंने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू मेरे कमरे में बैठे हुए हैं। मैंने प्रसन्नता-सूचक स्वर में कहा—''ओ हो, पुरुषोत्तम बाबू! इतने दिनों में! मिनी कैसी है ?''

पुरुषोत्तम बाबू ने कहा-"वह भी तो आई है।"

तब तो मैं पुरुषोत्तम बाबू को छोड़कर भीतर चला । देखा, तो मिनी कमला के साथ बैठी हुई है।

मिनी ने मुझे प्रणाम किया । मैंने उसे अन्तःकरण से आशीर्वाद दिया। बड़ी देर तक हम लोग बैठे रहे। इधर-उधर की खूब गण्पें होती रहीं। ग्यारह बजे हम लोग सोने गये।

दूसरे दिन मैं फिर बाहर कुरसी डालकर बैठ गया। पुरुषोत्तम बाबू अभी तक सो रहे थे। मैंने स्टेट्स्मैन उठा लिया। थोड़ी देर बाद मैं फिर कुँए की ओर देखने लगा। आज भी वहाँ स्त्रियों की बैसी ही भीड़ थी। मालती भी गगरा लिए वहाँ बैठी थी। इतने में पिछले दिन की लकड़ीवाली फिर उधर से निकल पड़ी। मालती ने उसे पुकारकर कहा—"ओ लकड़ीवाली! कल तूने पैसे नहीं लिए?"

वह कहने लगी—"बहिन, आज भी तो लकड़ी लाई हूँ । इन्हें भी ले लो ! दोनों का दाम साथ ही ले लैंगी।"

मालती ने कहा—"अच्छा।" इतने में पुरुषोत्तम बाबू आ गए। मैं उनसे गप्पें मारने लगा। थोड़ी देर में भीतर से "चोर! चोर !!" का हल्ला हुआ। हम लोग घवराकर भीतर दौड़े। देखा, लकड़ीवाली को दरवान ने पकड़ लिया। मालती-आदि चार-पाँच और स्त्रियाँ इधर-उधर खड़ी थीं; मुझे देखकर सब चुप हो गईं। मैंने पूछा—"माजरा क्या है ?"

मालती कहने लगी—''बाबू, मैं इस लकड़ीवाली के पैसे लाने के लिए भीतर गई। लौटने पर देखती हूँ कि यह नहीं है। इतने में आपके कमरे में से कुछ आवाज आई। मैं 'चोर-चोर' कहकर चिल्लाने लगी। जब दरवान आया, तब यह आप के कमरे में पकड़ी गई।"

दरवान ने कहा—''बाबू, इसने अपने कपड़ों में कुछ छिपा लिया है।'

तब मैंने लकड़ीवाली से पूछा — "क्यों, क्या बात है ?"

लकड़ीवाली ने एक वस्ता निकालकर कहा—''वाबूजी, मैं इसे रखने के लिए आई थी।''

मैंने बस्ता खोलकर देखा, तो उसमें 'रामचरितमानस' की एक कापी थी। उसके ऊपरी पृष्ठ पर मेरे हाथ का लिख़ा हुआ था— 'गूँगी'। मैं चौंक पड़ा। तब मैंने लकड़ीवाली की ओर ध्यान से देखा। वह मेरी 'गूँगी' ही थी। "गूँगी!" मैंने इतना कहा ही था कि वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी। क्षण-भर के लिए सब भूलकर मैंने उसे गोद में उठा लिया। गूँगी मेरी गोद में रोने लगी।

## पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

जन्मकाल रचनाकाल १८९७ **६० १९**१८ **६०** 

# गोई जीजी

''अपने छोटे-से जीवन में मैं न-जाने कहाँ-कहाँ घूमा हूँ। न-जाने कितने सान्ध्य-प्रकाश में मैंने मानसिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया है; किन्तु...''

मेरे मित्र गोपालकृष्ण कहते-कहते रक गये। श्रानिवार की रात, कॉलेज के होस्टलों में आनन्द-रात्रि (Golden Night) के नाम से पुकारी जाती है। रात के कोई आठ वज चुके होंगे। हम सब लोग ब्याल्र कर चुके थे। आंज भी आनन्द-रात्रि थी। मैंने सोचा, चलो, आज गणें उड़ावें। इसी ख्याल से मैं अपने मित्र के कमरे में आया। गोपालकृष्ण हम सबों के प्यारे हैं। वे विचारशील हैं, हँसमुख हैं, ह्रास के अच्छे विद्यार्थियों में से हैं। मेरी और गोपाल की ज्यादा पटती हैं। कमरे में शुसते-ही मैंने देखा—िक वे खिन्नमना बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। मैंने अपने स्वमाव-चापल्य के वशीभूत होकर पूछा—"क्या सोच रहे हो ममें देखा कि मामला कुछ बेदब हैं। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। विजली की बची से कमरा अब आलोकित हो रहा था। गोपाल 'किन्तु' कहकर रक गये। मैंने धीरे-से कहा—"िकन्तु, किन्तु क्या गोपाल ?"

"कुछ नहीं हरि, जाने दो।" "आख़िर कुछ कहो भी तो।" "क्या करोगे सुनकर ?" "नहीं, ज़रूर कहो।"
"हिरिशरण, सुनोगे?"
"ज़रूर सुनूँगा।"
"देखो, सोच लो।"
"सोचने का इसमें क्या है भाई, तुम कहो, मैं सुनूँगा।"
"हिर, एक कथा है। खैर सुनो।"

मैंने अपनी आँखों से जता दिया कि मुनाओ। गोपाल बोले—
"तो पहले कमरे का दरवाज़ा बन्द कर लो।" मैंने चटकनी लगा दी।
गोपाल ने कुर्सी के हत्ये पर अपने बाँयें हाथ की कोहनी रखकर अपने
सिर को अपनी हथेली पर रख लिया। फिर वे धीरे-से कहने लगे—"हरि,
मस्री पहाड़ से मैंने स्प्रांस्त का हश्य देखा, समुद्र के तट पर खड़े-खड़े
मैंने अंग्रुमाली को समुद्र में डुबकी लगाते देखा, और भी न-जागे कहाँकहाँ की सन्ध्याओं को आँख भरकर देखा। किन्तु वह मना नहीं। वह
स्प्रांस्त मैंने फिर कभी नहीं देखा—जो मैंने अपने बाल्यकालीन कीड़ास्थल से देखा था। हम लोग पहले एक गाँव में रहा करते थे। एक दिन
की घटना मेरे अन्तरतम-गटल पर अङ्कित है।

"सूर्य ढल चला था। मेरी फूस की टंपरिया खूब साफ़-सुथरी थी। आँगन लिपा-पुता नहीं था। किन्तु पानी बरस जाने से साफ़ हो यया था। सावन का महीना था। मेरी माँ, सूप में कुछ अन्न—याद नहीं आता कौन-सा—लिये हुए फ़टक रही थीं। मैं उसके पास ही खेल रहा था। मैं उस समय कोई छः-सात वर्ष का था। मेरे सब कपड़े—केवल एक अँगरखी—धूल में सनी हुई थी। हाथ-पैर सूखे हुए कीचड़ से लथ-पथ थे। माँ मुझे 'मैया' कहकर बुलाया करती थीं—उसका नाम लक्ष्मी था; किन्तु हम लोग उसे 'लच्छी' कहकर पुकारा करते थे। मैं लच्छी का दूध पीता था; माँ का केवल मुझ ही में केन्द्रित पुत्र-स्नेह पीता था। खूब पुष्ट शरीर था। गाँव के पास एक आम का वर्गीचा था। गाय जव

जंगल से आती, तो वहीं उस बग़ीचे में खड़ी-खड़ी रँभाया करती— "ओ म्हा म्हा !" जब तक माँ न बुलाती, तब तक यह वहाँ से रँभाया करती थी। माँ घर से चिल्लाकर कहती थी—"लच्छी, आजा, आ बेंटी!" तब गाय दौड़ती हुई आती। हरि, बड़ा सुख था। बड़ी सुखद सन्ध्या थी।

"आकाश में बादल के दुकड़े दौड़ रहे थे। तब तक मैंने जन्म में कभी नाव या जहाज की तस्वीरें नहीं देखीं थी। बादल जब तरह-तरह की शक्लें बनाकर इधर-से-उधर दौड़ रहे थे, तब मैं किलक-किलककर माँ से कहता था—''माँ, देख वह एक बड़ा-सा बैल बन गया। अब देख री माँ, लच्छी की स्रत बन गई। माँ! जो ये बादल भी लच्छी का-सा दृध बरसायें तो!"

माँ ने कहा—"और जो पत्थर बरसायें तो ?" "तो फिर हमारा घर दूट जाय।" मेरी बात सुनकर माँ हँस पड़ी।

"गाँव में सावन के महीने में बड़ा सुहावना लगता है। हरि, छोटा-सा गाँव मानो आनन्द से नहा रहा था। दूर-दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती थी। घास के बिछोने पर वीरबहूटियाँ चलती थीं, और घरों में बहिनें मेंहदी लगाये घूमती थीं। नीम और आम के झाड़ों पर गाँव में जगह-जगह झूले बँचे हुए थे। गाँव की लड़िकयाँ झूलों में झूलती थीं। झुल-झुलकर मधर गीत गाती थीं—

'अरे राम हरी-हरी चुरियाँ बाँह गहे पहिरावत गिरधारी!' क्या अच्छा समय था। वर्षा खासी हुई थी। अकाल या भय नाम-मात्र को न था। गाँव के वृद्ध लोग लड़िकयों का गाना सुनकर मग्न हो रहे थे। उनकी वृद्ध सतेज आँखों में निर्मलता थी, और हृदय में प्यार के पुनीत भाव। इस लोकोत्तर आनन्द के लिए वे एक अज्ञेय तथा अज्ञात शक्ति के कृतज्ञ नहीं थे। कभी-कभी वे मौन होकर, शान्त स्थिर नेत्रों को, कृपा के भार से दबी हुई पलकों से, मूँदकर ऊपर की ओर बादलों को देखकर चुप रह जाते थे। मैं तब इन बातों को कुछ समझ नहीं

सकता था।

हाँ, तो माँ ने कहा—''भैया, अब राखी आई । तेरी गोई जीजी आयेगी।''

"मेरी बड़ी बहिन का नाम गोदावरी था । मैं उसे गोई जीजी कहा करता था । जीजी आयेगी,—यह सुनकर मैं बड़ा खुद्दा था । माँ को बहुत-सी कथाएँ याद थीं । मुझे कथा सुनना बहुत आता था । माँ बोली — 'भैया, राखी की कथा सुनेगा ?'

'मैंने चाव-मरी आँखों से देखते हुए गर्दन हिला दी । पिताजी घर पर नहीं थे। वे जीजी को लेने उसकी समुराल गये थे।

"माँ ने कहना गुरू किया'—सुन, कृष्ण थे।'

"मैं झट-से बोल उठा—'अच्छा ! फिर ?'

"माँ वोल्ली—'उनके एक बहिन थी, जिसका नाम सुभद्रा था।'

"मैंने फिर बात काट दी। चट-से पूछा—'माँ, क्या वे अपनी वहिन को मलाई देते थे?' बात यह थी कि मैं बड़ा पेट्ट था । मैं लच्छी के दूध की मलाई जीजी को नहीं लेने देता था; लड़-झगड़कर मैं सब खा जाता था। माँ ने कहा—'दुत् पागल, नहीं, क्या सभी तेरे-ऐसे खाऊ होते हैं? वे दोनों बहिन-भाई आपस में बाँटकर खाते थे।'

"इतना कहकर माँ घर में अन्न रखने चली गई। माँ आकर फिर बैठ गई। मैं उसकी गोद में लेट गया। प्यार से माँ के स्तन को हिला-कर बोला—'हाँ फिर ?'

"इतने में ही एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी । पिताजी की सफेद पगड़ी को माँ ने दूर से पहचानकर कहा—'गोदावरी आ गई।' सुनते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं बड़ा प्रसन्न था। जीजी आई। कुछ बाल-हृदयों में एक प्रकार का संकोच का भाव होता है। कभी-कभी अपनों के प्रति भी यही भाव प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए जब दीदी आई, तब में दूर खड़ा रहा। उसने मुझे दौड़कर गोद में उठा लिया।

मैंने कहा—'गोई जीजी'—शब्दों में आह्लाद-मिश्रित एक अद्भुत तरल-किलक थी।

"बहिन बोली—'भैया मेरा'—शब्दों में थर्राहट ! बत्सलता के आवेग ने कण्ठ-रन्त्र को भर दिया था।

"हिर, अब भी याद है, —वही मुख, अहा ! वत्सलता ऑखों से टपक पड़ती हैं। अब भी याद हैं, चूड़ियों से भरी हुई लम्बी-लम्बी बाँहें, अब भी फैलाकर बुलाती हैं—'आ!' हरिश्चरण! अब भी अपने कमरे को बन्द कर, रात्रि की निस्तब्धता में बुलाता हूँ—'गोई जीजी!' मेरी वह पुकार शून्य हृदयाकाश में विलीन हो जाती है। हे आनन्द के क्षण, हे अमिट स्मृति, दीदी के माँग के सुन्दर की हे पिवत्र सुगन्वि, मेरे कपोलों को सिक्त करनेवाले हे वत्सलताश्रु, तुम न-जाने किस वायु के झकोरे के साथ आजाते हो?

"याद—किसी क्षण की क्यों न हो, चांहे दु:खों के क्षण की हो अथवा सुखों के—किन्तु इसके बिना जीवन उजाड़ हो जाता है।

"हाँ तो हरि, सुनो, दीदी की कथा सुनो। वर्षों गुज़र गये, हम लोग शहर में आकर बसे। वहिन की समुराल पास ही के गाँव में थी। पिता ने मेरे शिक्षण-क्रम को ठीक किया। दीदी के दर्शन अब मी हो जाया करते थे। समुराल से समय-समय पर आ जाती थीं—मुझे खिलाती थीं, मेरा दुलार करती थीं। कायर जीजा आल्रस्य की मूर्त्ति थे। जीजी ही उनका और अपना पेट पालती थीं। मज़दूरी करके लाती थीं। खेतों में जाकर काम करती थीं, सावन-भादों के दिन; पानी कहता था आज ही बरस लूँगा। खेतों में युटनों तक जल मर जाता था। तो भी पेट की ज्वाला न बुझती थी। इतना पानी, तो भी आग धधका करती थी। इसको बुझाने के लिये जीजी अपने वेदना-जन्य आँसू, कटोर परिश्रमजनित स्वेद की बूँदें, और बचा-खुचा हृदय का लहू देती थीं, तब कहीं जाकर भूख की लपकती हुई लपटें बुझती थीं। दुष्ट जीजा खा-पीकर

अथाई में जा बैठते थे । जब तक वह वहाँ पड़ा-पड़ा सोया करते थे, तब तक दीदी हँसिया लेकर कींचड़ गूँधा करती थीं। गाँव के लोग देखते थे; कहते थे—'गोदावरी सती है।' कुछ वृद्ध लोग जीजा से कहते थे—'भलेमानुस, ज़रा तो शरम खा। उसका खून क्यों चूस रहा है?'

"पुरुषार्थ-हीन प्राणियों में मनुष्यता का अभाव होता है। कभी-कभी आरम्भ में शूरता आ जाती हैं; किन्तु टिकती नहीं। भत्सेना सुनते-सुनते जीजा निर्लंज हो गये थे। स्वाभाविक आलस्य ने, और निर्लंजता-पूर्ण बेपवाही तथा मस्ती ने जीजा के मान के चित्त से दयार्र भाव नष्ट कर दिया था;—जीजी के कठोर श्रम तथा हृदय-विदारक स्थिति की ओर से जीजा की सहानुभृति बिल्कुल जाती रही थी।

"जीजी के शरीर पर एक ही साड़ी थी। नहाते समय उसी को पहने नहा लेती थीं। बाद को आड़ में छिपकर आधी साड़ी सुखाकर उसे पहिन लेती थीं; फिर वह भीगी आधी साड़ी सुखा पाती थीं। माता-पिता यह सब सुनते थे। कलेजा मसोसकर रह जाते थे। क्या करते? फिर भी यथा-सामर्थ्य सहायता करते ही थे; लेकिन कहाँ तक करते?

"इसीलिये कहता हूँ हरि, संसार में अधिकतर मनुष्य नहीं, शैतान वसते हैं।''—गोपाल की यह कथा सुनकर मेरी आँखें छलछला आई। गोपाल बोले—"हरिशरण, रोते हो? रोओ—मैं न रोऊँगा। न जाने क्या हुआ—मेरी आँखों का पानी सूख गया है।''

मैं अपने को न सम्हाल सका। मैंने कुर्सी पर से उठते हुए कहा—
"गोपाल! अब तुम अपनी इस करुण कथा को वस करो। मैं नहीं सुन
सकता।"

गोपालकृष्ण का चेहरा तमतमा उठा । उसकी यह उत्तेजना देखकर मेरा बाँघ और भी टूट गया । बेचारा गोपाल—गोपाल, तुमने इस उत्तेजना का क्या मूल्य दिया है—जानते हो ?

यह उत्तेजना क्या थी ? आन्तरिक यंत्रणा ने निर्दयतापूर्वक तारों

को बजा दिया। स्वर नहीं निकले;—एक विकृत तान उठी; वही यह उत्ते-जना थी। योपाल ने उत्तेजित होकर कहा—''हरि! तुम्हें सुनना होगा।'' मैंने दृदय पर पत्थर रखकर कहा—''कहो।''

गोपाल टूटे हुए स्वर में कहने लगा—"आपित्त सहन करते करते जीजी क्षीण हो चली। एक दिन, रात को नौ बजे हम लोगों को ख़बर लगी कि जीजी बहुत बीमार हैं। उसी समय हम चल खड़े हुए। रात के एक बजे गाँव में पहुँच गये। जंगल में सियार बोल उठे और गाँव में कुत्ते। जीजी को सन्निपात हो गया था। हम सब किंकर्तव्यविमूढ़ थे। प्रकृति का सौरभ, आकाश की निर्मलता तथा गाँव की अभग्न शान्ति, ये सब चिन्ता और विषाद की ज्वाला को न बुझा सके। दीपक का तेज कुछ अवशिष्ट था। अन्त होने में कोई विलम्ब नहीं था।

"हम सब के देखते-देखते जीजी अपनी माँ, अपने 'काकाजी', और सब से अधिक अपने इस भैया को छोड़कर चल दी। हरि! हृदय फट जायगा—हरि, हृदय न जाने क्यों नहीं फटता!'

इतना कहकर गोपाल पागलों के ऐसा, दौड़कर सन्दूक के पास गया। उसमें से कुछ निकालकर ले आया। देखा कि एक सादे कपड़ में सृत का डोरा लिपटा हुआ रखा है। और उसमें एक दुअन्नी रखी है। गोपाल भर्राई हुई आवाज से कहने लगा—

"हरिशरण, ये ही दो स्मरण की चीजें रह गई हैं। उसका तैल-चित्र नहीं है। उससे सतत बरसनेवाले आशीवाद और उसकी निर्मल सिदच्छा की चिन्ह-स्वरूपा यह राखी है, और यह एक दुअन्नी है। पेट काटकर—न-जाने कितना खून देकर—उसने अपने भैया की मिठाई के लिए यह दुअन्नी बचाई थी, यही वह दुअन्नी है। हिरि! मेरी गोई जीजी—मेरी प्रति जननी, गोई जीजी की यही कहानी है। जिसकी उत्संग में पला, जिससे इतना लड़ा, जिससे मलाई छीनकर खाई, जिससे सदा-सवदा 'गोई जीजी' कहता रहा, हँसिया और खुर्पी थामने से ठाठ

पड़े हुए जिसके पुनीत हाथों के फटने में अवर्णनीय वात्सल्य दान का रस चखा, उस सतत-स्मरणीया, अवहेलिता, आपित्त-प्रपीड़िता गोई जीजी की यही स्मृत्ति हैं। स्मशान का, उस रात्रि का और प्रातःकाल का अन्तिम दृश्य मेरे सामने आ जाता है। एक बार फिर एकान्त में उस स्थान के दर्शन करने की उत्कण्टा होती है। वह स्थान मेरे लिए भयङ्कर है, रोमांचकारी है, दुःख की स्मृतियों को जाग्रत करनेवाला है, पर पित्र है ! हिर, मेरा मृतक शरीर भी उसी स्थान पर अग्नि को समर्पण किया जाय और रात्रि से प्रातःकाल तक जलता रहे—ऐसी भावना मुझको अनेकों बार हो चुकी है !"

इतना कहकर गोपालकृष्ण का व्यथित हृदय न-जाने किस वेदना के रसास्वादन में लवलीन हो गया। मैंने देखा कि उनके मुख पर एक अमिट विषाद-रेखा खिंची हुई है।

घड़ी ने बारह बजा दिये। इस पुनीत गाथा को सोचता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया।

### श्रीचण्डीपसाद 'हृदयेश'

रचनाकाल १९१९ ई०

जन्म मृत्यु १९५६ वि॰ १९८४ वि०

# उन्मादिनी

संसार स्वार्थ की रंगभूमि है, और इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर पण्डित रविशङ्कर ने अपनी अनाथिनी भानजी का विवाह एक ऐसे नर-पिशाच के साथ कर दिया था, जिसने उसका जीवन अग्निमय बना दिया। इतने पर भी सारे गाँव ने एक स्वर से पण्डित रविशङ्कर की उदारता और मृत भगिनी के प्रति उनके असीम स्नेह की परम प्रशंसा की थी। पण्डित रविशङ्कर ने अपनी मातृ-पितृ-हीना भानजी, सौदामिनी, के लिए जो पति निश्चित किया था, वह छखनऊ के एक कारखाने में तीस रुपये मासिक पाता था। पर, उन्होंने इस बात पर रत्ती-भर भी ध्यान नहीं दिया कि जिसके साथ सौदामिनी को अपना समस्त जीवन व्यतीत करना है, उसका आचरण कैसा है ? उसका स्वभाव, उसका शील एवं . उसका व्यवहार ऐसा तो नहीं हैं, जिससे सौदामिनी को क्लेश और दुःख पहुँचे ? इन वार्तों की ओर पण्डित रविशङ्कर का ध्यान नहीं था। वे तो यह चाहते थे कि कम-से-कम धन में कन्यादान का महाफल प्राप्त कर लें। इसीठिए उन्होंने सस्ता वर हूँ ढ़कर सौदामिनी को उसके हाथों में सौंप दिया। गाँववालों ने जब सुना कि सौदामिनी का पित तीस रुपये मासिक उपार्जन करता है, तब तो वे सौदामिनी के भाग्य को सराहने लगे, और

राजराजेश्वर-जैसे वर के साथ सौदामिनी का विवाह करने के लिए पण्डित रविशङ्कर की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

सौदामिनी भी मन-ही मन प्रसन्न हुई। बाल्यकाल ही में वह माता-पिता के मधर वात्सल्य से विश्वत हो गई थी, और यद्यपि लोक-लाज के कारण मामा रविशङ्कर ने उसे अपने घर में आश्रय दिया था. पर. मामी और मामा का व्यवहार उसके प्रति इतना कठोर था कि वह उस आश्रय को छोड़कर दूसरे आश्रय में जाने के लिए रत्ती-भर भी दुःखी नहीं हुई; प्रत्युत उसे कुछ-न-कुछ प्रसन्नता ही हुई। अनाथिनी होने के कारण सौदामिनी का विवाह कुछ अधिक वयस में हुआ था; अर्थात् उस समय सौदामिनी ने अपने सोलहवें वसन्त में पदार्पण किया था, इसी-लिए वह विवाह के रहस्य और अर्थ को क्रछ-कुछ जान गई थी। यद्यपि विदा के समय विलाप करते हुए मामा और हा-हाकार करती हुई मामी के गलों से मिलकर उसने भी अजस अश्र-वर्षा की थी; परन्तु वार-वार यह सोचकर कि अब वह दासी के पद को छोडकर स्वामिनी के पद को अधिकृत करने जा रही है. उसका हृदय उल्लासमय हो उठता था और उस अविरल विलाप के बीच में भी उसका शरीर पुलकित हो जाता था। सौदामिनी के अन्तर में बार-बार यही विचार उठते थे कि अब वह मामा और मामी के दुर्व्यवहारों से छूटकर अपने देवता का पूजन करेगी और उनके हृदय पर अपना सिर रखकर इसी स्थूल संसार में स्वर्ग के सुखों का अनुभव करेगी। उस समय स्वभावतः उसके मन में एक प्रकार के गौरव का भाव उदय हो गया था और उसके सुन्दर मुख-मण्डल पर आनन्द की उज्ज्वल आभा क्रीडा कर रही थी। जिस प्रकार पण्डित रिवशङ्कर सस्ते में कन्यादान का महाफल पाकर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे, उसी प्रकार सौदामिनी भी उस बन्दीगृह से छूटने पर अन्दर-ही-अन्दर उल्लासमयी हो रही थी। दोनों अपनी-अपनी प्रसन्नता को विलाप और आँसुओं के आवरण से लिपाये हुए थे। यदि परम्परा से यह न चला आया होता कि विदा के समय कन्या और उसके संरक्षक विलाप करें तो उस दिन न तो सौदामिनी ही अश्रु-वर्षा करती, और न पण्डित रविशङ्कर और उनकी स्थूलकाया धर्मपत्नी ही हा-हाकार से समस्त घर को मुखरित करतीं। तीनों ही आनन्द में हँसते रहते। पं०रविशङ्कर और उनकी धर्मपत्नी, को उसके पित के हाथों में सौंपकर आनन्द-पूर्वक घर बैठे रहते और सौदामिनी मुस्कुराती हुई अपने परमेश्वर के साथ चली जाती; सम्भवतः फिर एक बार भी पीछे फिरकर न देखती। पर, बिलहारी है परम्परा की ! इसकी प्रतिष्ठा के लिए एक नहीं, अनेक बार कपट तथा आडम्बर का अभिनय करना पड़ता है। और फिर भी हम परम्परा की पूजा के लिए कितने प्रयत्नशील हैं?

विश्व-वन में प्रस्कुटित होनेवाले पुष्प के कोष में हलाहल का अंश अधिक है अथवा सुधा का—यह जानना सीमाबद्ध बुद्धि के लिए नितान्त कठिन है।

२

सौदामिनी के पित का नाम था, कालीशङ्कर । जैसा हम उपर कह चुके हैं, वह लखनऊ के एक कारखाने में तीस रुपये मासिक पर काम करता था। गाँववालों की दृष्टि में तीस रुपये मासिक की वृत्ति का मूल्य बहुत हो सकता हैं; परन्तु जो वड़े-बड़े नगरों में रहते हैं, वे जानते हैं कि तीस रुपये में अच्छी तरह भोजन और लाज ढकने को वस्त्र मिलना भी दुष्कर होता है। पर, कालीशङ्कर के लिए यह बात नहीं थी। कारण, वह एकाकी था। न उसके माता थी, न पिता, न भाई, न बहन; कुटुम्ब, न परिवार। एक गन्दे और बुरे मोहल्ले में उसने एक दूरा-फूटा मकान ले रखा था। उसी में आकर सौदामिनी ने अपने दाम्पत्य-जीवन का श्रीगणेश किया। सौदामिनी सदा से परिश्रमशील थी, आते-ही-आते उसने घर को परिष्कृत किया। जी-कुछ थोड़ा-बहुत सामान घर में था, उसे यथारीति स्थापन किया, और जो-कुछ दहेज में आया था, उसे भी उसने यथास्थान स्थापित किया। थोड़े ही दिनों पहले जो घर नरक का एक कक्ष-सा प्रतीत होता था, अब वह स्वर्ध की एक परिष्कृत कुटी-सा प्रतीत होने लगा। परन्तु जिस देवता की पूजा के लिए उसने ग्रह-मन्दिर को परिष्कृत एवं सुसज्जित किया था, वह उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता था। जिस हृद्येश के लिए उसने समस्त ग्रह को एक अपूर्व माधुरी से मण्डित किया था, वह उसके अतुल निर्मल प्रेम की उपेक्षा ही करता रहा।

कालीशङ्कर की शिक्षा केवल नाम लिख लेने तक ही परिमित थी। हाथ का कारीगर होने के कारण यद्यपि उसे २०) मिलते थे; परन्तु इन रुपयों का अधिकांश भाग दुर्व्यसनों की बलिवेदी पर स्वाहा हो जाता था। विवाह के उपरान्त कुछ दिनों तक तो वह रात को घर में रहा भी; परन्तु, फिर तो वह कई-कई दिनों तक घर ही न आता। केवल सायं-काल को कारखाने से लौटता और भोजन करके चला जाता। इस बीच में सौदामिनी नित्य उसके काले कपड़ों को धा रखती, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, उसके लिए सव प्रकार से सुख पहुँचानेवाली सामग्री को आयोजना करती। परन्तु, वह स्नेहमयी सौदामिनी की इस प्रेममयी परिचर्या की ओर रत्ती-भर भी ध्यान न देता, और दो-दो, तीन-तीन दिनों तक घर से अनुपस्थित रहता।

इतना ही नहीं, घीरे-घीरे उसके सौदामिनी के आभूषणों को भी लेकर दुर्व्यसनों की अग्नि में भस्म कर दिया। होते-होते यहाँ तक स्थिति विग्रह गई कि घर के बर्तन भी विकने लगे और अन्त में यह गति हुई कि सौदामिनी के आने पर जो घर भरा-पूरा दिखाई देने लगा था, वह एक बार ही खाली हो गया। केवल मात्र २-४ आवश्यकीय चीजें रह गई। पर, इतने पर भी कालीशङ्कर की मित ठीक नहीं हुई। वह दुर्व्यसन के पङ्क में आकण्ठ निमग्न हो गया।

सौदामिनी ने यह सब सहा ; मौन होकर, मन-ही-मन अशेष यातना का अनुभव करके, उसने पित के इन सब अत्याचारों को सहन किया। परन्तु जब कालीशङ्कर ने छोटी-से-छोटी बात पर उसे और दुःख देना प्रारम्म किया, जब तीन-तीन दिनों तक उसके मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं पड़ा और जब लज्जा-निवारण के लिए भी उसे वस्त्र मिलना कठिन हो गया, तब सौदामिनी की सहन-शक्ति भी समाप्त हो गई। वह भी अब उत्तर-प्रत्युत्तर देने लगी और उसका परिणाम यह हुआ कि अब उत्तर-प्रत्युत्तर देने लगी और उसका परिणाम यह हुआ कि अब उत्तर-प्रत्युत्तर देने लगी और उसका परिणाम यह हुआ कि अब उत्तर अपवातों की निरन्तर आवृत्ति होने लगी। सौदामिनी बड़ी तेजस्विनी प्रकृति की रमणी थी। वह बहुत कुछ सह सकती थी, पर जब उसका हृदय पित के निरन्तर अत्याचार से एक बार व्यथित एवं व्याकुल हो गया, तब उसकी वह तेजस्विता सहसा प्रचण्ड रूप से प्रकट हो गई। वह स्पष्ट शब्दों में कालीशङ्कर की उसके दुर्गुणों और दुर्व्यसनों के लिए भसनां करने लगी।

कालीशङ्कर ने जहाँ मकान ले रक्खा था, वहाँ पर एक भी भले आदमी की बस्ती नहीं थी। चारों ओर गुण्डे और बदमाशों के मकान थे और उनके बीच में ही रात्रि को सौदामिनी एकाकी अपने शून्य यह में पड़ी रहती थी। इसलिए उसे बहुत ही भय लगता था। एक दिन की बात है। कालीशङ्कर कारखाने से आ चुका था; भोजन-इत्यादि करके वह बाहर जाने को समुद्यत था। उसो समय सौदामिनी ने धीरेधीरे कहा—"यह घर अच्छा नहीं है! कोई दूसरी जगह अच्छा घर क्यों नहीं ले लेते हो?"

कालीशङ्कर—"मामाजी के घर से बड़ी सम्पत्ति लेकर आई हो, जिससे इस टूटे घर में रहना अच्छा नहीं लगता।"

सौदामिनी—"सो बात नहीं है। यहाँ पर चारो ओर बदमाश रहते हैं। जब तुम नहीं होते हो, तब मुझे बड़ा भय लगता है।"

कालीङ्कशर-- 'क्यों ? क्या किसी से आँख लड़ गई है । बदमाश

हैं तो क्या-तुम्हारे घर में तो नहीं घुसते हैं !"

सौदामिनी—"घर में तो नहीं घुनते हैं, पर तुम रात-रात-मर बाहर रहते हो, तब यदि वे घर में भी घुसे, तो मुझे कौन बचावेगा ?''

कालीशङ्कर—"तब मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, जो तुम्हारे पैरों के पास रात-दिन बैठा रहूँ ? चलो हटो ! मैं यह कुछ नहीं जानता । जो अच्छी स्त्रियाँ हैं, उनका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता।"

इतना कहकर कालीशङ्कर जल्दी-से बाहर चला गया । सौदामिनी उसी स्थान पर खड़ी रोती रही। थोड़ी देर के उपरान्त उसने ठण्डी साँस ली और बाहर का द्वार वन्द करके अपनी सून्य शय्या पर पड़ रही। उस समय उसके कोमल हृदय में किस प्रकार के विचार उठ रहे थे, यह सहृदय पाटक-पाठिकायें स्वयं जान सकते हैं।

इस विश्व में कोई-कोई प्राणी ऐसे भी हैं, जिन्हें आजन्म दुःख की अग्नि में जलना होता है। वे सुख की प्राप्ति के लिए जितनी ही चेष्टा करते हैं, उतना ही वह उनसे दूर होता जाता है।

\* \* \* \* तीन दिन तक कालीशङ्कर नहीं लौंटा।

दूसरे दिन सौदामिनी पास ही के नल से पानी लेकर अपने घर की ओर चली ही थी कि सामने से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। सौदामिनी और उसकी आँखें चार हुईं। लजा से सौदामिनी ने तो अपनी आँखें नीची कर लीं; पर, वह निर्लंज युवक वरावर उसकी ओर देखता रहा। इतने में ही सौदामिनी अपने द्वार पर आ पहुँची और उसी समय उस युवक ने उदू की श्रङ्कारमयी किवताएँ पढ़नी आरम्भ कीं। सौदामिनी अपने घर में चली गई। परन्तु उसी दिन से उसका मन और भी खिन्न रहने लगा। रात-रात-भर वह निद्राविहीन पड़ी रहती। इधर यह गित हो गई कि वह भ्रष्ट युवक दिन रात में दस-वीस बार उसके द्वार पर आकर उर्द की किवताएँ पढ़ता; उसको लक्ष्य करके

व्यङ्ग-वचन कहता और रात होते ही अपने पास ही के मकान से उसी को उद्देश करके, अश्लील गाने गाया करता। सौदामिनी सब कुछ सहती । सहने के अतिरिक्त और उसके पास उपाय ही क्या था ? पर. उसी दिन से. उसी घटना के समय से, उसे अपने पति के प्रति घोर घुणां हो गई। एक दिन वह जिसकी पूजा करने के लिये आकुल हो उठी थी, जिसकी प्रसन्नता और प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसने समस्त मानव-साध्य प्रयत्न किये थे, और मूक भाव से जिस हृदयहीन के प्रहार और अत्याचार सहन करके भी जिसकी मानसिक प्रतिमा की आराधना की थी. आज उसी पति के प्रति उसे ऐसी घुणा उत्पन्न हो गई. कि मानों वह एक भ्रष्ट अपरार्थ हो। उसकी सारी श्रद्धा विलीन हो गई, और उसका हृदय कालीशङ्कर के प्रति रोष से परिपूर्ण हो गया। उसने मन-ही-मन कहा--जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर इस प्रकार दर्व्यसनों में निमम हो, जिसने असहाय भार्यों को ऐसे भ्रष्ट एवं निकृष्ट स्थान में लाकर रख दिया हो, और आप निश्चिन्त होकर, आनन्द से भ्रष्ट स्त्रियों के साथ विहार करता फिरता हो, उस पुरुष की आराधना करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, एवं उसे अपने प्रेम का पवित्र पात्र मानना पाप हैं । ऐसे भ्रष्ट अपदार्थ को सौदामिनी अपना हृदयेश बनाकर उसकी पूजा नहीं कर सकती। सौदामिनी पति के प्रति तीव्र आकोश को हृदय में धारण करके किसी-न-किसी भाँति जीवन व्यतीत करने लगी।

मानव-प्रकृति, शास्त्रों के ग्रुष्क उपदेशों से विशेष बलवती है। इस-लिए जब प्रवृत्ति और आर्ष वाक्यों में परस्पर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, तब सदा ही विजय होती है, प्रवृत्ति की। विश्व का वर्तमान तथा अतीत इतिहास इस बात का साक्षी है।

3

इस प्रकार लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो गये। इन्हीं तीन वर्षों में

सौदामिनी एक निर्वेल पुत्र की जननी भी हो गई। पिता ने व्यभिचार और वारुणी की बलिवेदी पर अपने परम दुर्लभ स्वास्थ्य का बलिदान कर दिया था, उसका परिणाम भोगना पड़ा उस निर्वेल, निर्वोध शिश को ! थोड़ी-सी ठण्ड से, थोड़ी-सी असावधानी से सौदामिनी का हृदय-लाल वीमार पड़ जाता । परन्तु सौदामिनी माता की समस्त ममता से उसकी परिचर्या करती ; अब वही उसके जीवन का लक्ष्य हो गया था, और सौदामिनी अपने हृदयहीन पति के उस पत्र को ही लेकर अपने असार एवं संतप्त जीवन को सान्वना देती थी। वह रात-दिन अपने उसी कङ्काल-शेष निर्बल शिशु को लिये हुए बैठी रहती है। एक तो जन्म का निर्बल, तिस पर घोर द्वारिद्रच ने उसे अपने अत्याचार-यन्त्र में और भी पीस डालने का यत किया। जो सौदामिनी हृष्ट-पुष्ट शरीर लेकर काली-शङ्कर के आश्रय में आई थी, वही सौदामिनी आज अस्थि पञ्जर-मात्र लेकर अपने प्यारे पुत्र की परिचर्या में प्रवृत्त रहती है। इसीलिये दुर्बल सौदामिनी के चर्म-शेष स्तनों में उस पवित्र दूध की कलकलमयी धारा प्रवाहित नहीं होती थी, जिसे पान करके विश्व के समस्त बालक बलिष्ठ और परिपुष्ट होते हैं। जो कुछ दो-चार बूँद दूध निकलता भी था, उससे उस क्षुधातुर बालक की बुभुक्षा शान्त नहीं होती थी। सौदामिनी के पास स्वयं इतना पैसा नहीं था, जो वह उसके लिए गायके दूध का प्रबन्ध करती, और उस हृदयहीन पिता का इस ओर कण-म.त्र ध्यान नहीं था। पुत्र मरता या जीता, पत्नी बुभुक्षिता हैं, अथवा तृषित—इन सब बातों की ओर दुर्व्यसनी कालीशङ्कर को ध्यान देने का अवकाश नहीं था। वह आता. लडता. सौदामिनी को मारता, और चला जाता । यदि कभी वह कुछ अन्नादिक ले आता, तो उसी से काम चलता, और नहीं तो सौदा-मिनी को सौभाग्यवती होते हए भी नित्य एकादशी का निराहार वरत पालन करना पड़ता था। उधर उसका जीवन-सर्वस्व, उसका एक-मात्र आधार, उचित भोजन के अभाव में धीरे-धीरे मृत्यु-देवी की ओर अग्रसर

होता जाता था, और सौदामिनी-असहाया, अवला, अभागिनी सौदामिनी रो-रोकर अपने दिन और रात कष्ट और क्लेश के साथव्यतीत करती थी!

इधर वह भ्रष्ट युवक नित्य सौदामिनी के द्वार पर दस-पाँच बार आकर अश्लील किवताओं का गान करता था; मानो सौदामिनी को अपनी अङ्करायिनी बनाने का उसने पापमय प्रण कर लिया था। नित्य-प्रति वह आता, गाता और अश्लील व्यंग करता। यद्यपि प्रथम दर्शन के उप-रान्त कई बार सौदामिनी और उसका साक्षात् हुआ था; पर सौदामिनी की तेजस्विता, उसके विशाल लोचनों में लीला करनेवाली रोष-रिक्तमा और उसके अधर-देश पर नृत्य करनेनाली घृणा को देखकर उसके सामने कुछ कहने का साहस नहीं होता था। अपरोक्ष रूप से उसने उसे धन और अभूषणों का प्रलोभन दिया; पर सौदामिनी ने उसकी प्रार्थना को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, सदा उसके प्रति कोध ही प्रदर्शित किया। भूख और प्यास के प्रहार उसने सहे। अभाव और अत्याचार के आधातों को सहन किया। पर, उसने उस भ्रष्ट युवक की ओर एक बार भी सद्भाव से नहीं देखा। जब-जब वह उसके दृष्टि-पथ पर आया, तब तब उसने उसकी ओर उसी कराल, करूर दृष्टि से देखा, जिसके कारण उस युवक का आगे बढ़ने तक का साहस नहीं हुआ।

सन्ध्या की शोभा रात्रि के क्रमशः प्रगाढ़ होते हुए, अन्धकार में विलीन हो गई है। विशाल गर्गन-मण्डल में धीरे-धीरे तारिकाओं में उदय होने लगा है, और दिवस का विकट कोलाहल, रात्रि की गौरव शान्ति में धीरे-धीरे विलुस होता जा रहा है। दिन-भर के तीव्र ज्वर के उपरान्त अभी थोड़ी देर हुई, सौदामिनी का पुत्र निद्रा-देवी की गोद में विश्रम करने लगा था। उसे शैया पर छोड़कर सौदामिनी दीपक जलाने के लिए उसके कक्ष से बाहर आई। एक दीपक जलाकर उसने रोगी शिशु के कमरे में रख दिया, और दूसरा लेकर वह ऑगन में रखने जा रही थी—उसी समय मद से उन्मत्त कालीशङ्कर ने घर में प्रवेश किया।

सोदामिनी के लिए यह नया दृश्य नहीं थाः एक नहीं अनेक बार उसके मदोन्मत्त कोध की अग्नि को वह सहन कर चुकी थी। उदासीन भाव से दीपक को उसने एक ओर आले में रख दिया। कालीशङ्कर ने उन्मत्त भाव से कहा—"भोज़न तैयार है ?"

सौदामिनी ने उपेक्षा के स्वर में उत्तर दिया—"भोजन !—भोजन क्या दीवार की मिट्टी का बनाया जाता है ? भोजन तो अब ही से बनता है—सों अब के नाम घर में आज दो दिन से एक दाना भी नहीं है।" काळीशक्कर यह सुनकर रोप से अग्नि-शर्मा बन गया। उसने कहा—"इतना ळाता हूँ, पर जब देखों, घर में अब नहीं है । कौन-सा तेरा यार उसे खा जाता है ?"

सौदामिनी ने घुणा के साथ कहा—"यार तो तब खा जायगा, जब मेरा पेट भरा होगा। आज तुम कितने दिन के उपरान्त घर आए हो। कितना लाये थे, थोड़ा सोचो तो! और क्या, आज दो दिन से मेरे मुख में तो अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। तुमको क्या; तुम्हें तो बाहर भोजन मिल ही जाता है, घर में कोई भूखों मरता है, या नहीं—इससे तुम्हें क्या ?"

एक तो कालीशङ्कर वैसे ही कोधी प्रकृति का था, उस पर उस समय वह सुरा के प्रभाव से लगभग उन्मत्त-सा हो रहा था । पत्नी की स्पष्ट बातें (और वह भी इतने निर्भीक भाव से कही हुई) सुनकर वह कोध से अधीर हो गया। तीव्र स्वर में उसने कहा—''हाँ री! देखता हूँ, अब तेरा बहुत साहस हो गया है। मैं नहीं खिलाता हूँ, तो कौन खिलाता हैं? ऐसा कौन-सा तेरा यार हैं, जो तुझे रोज दे जाता हैं?''

अबकी बार सौदामिनी ने भी क्रोध के साथ कहा—''चुप रहो! इतने जोर से मत बोलो! बच्चा अभी सोया है। तुम्हें यह सब कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। जानते हो, तुम्हारा पुत्र दूध के लिए रात-दिन तड़पता है; तुम्हारी स्त्री भूख की ज्वाला से विकल रहती है, और तुम बाहर वेश्याओं के जूते चाटा करते हो। धिक्!"

इतना मुनते ही कालीशङ्कर के कोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने चिल्लाकर कहा—"तब क्यों नहीं अपने मामा के घर चली जाती है, हरामजादी! क्यों यहाँ भूख और प्यास से मर रही है ?"

सौदामिनी ने भी तीब्र स्वर में कहा—''क्यों चली जाऊँ ? तुम किस साहस पर चार आदिमियों के सामने मुझे विवाह करके लाये थे ? आज मैं ही हूँ—जो इतना दुःख, इतना क्लेश उठाकर भी तुम्हारे घर में दीपक जलाती हूँ, नहीं तो, नहीं तो...'

आगे कहते-कहते सौदामिनी का गला भर आया। क्रोध और क्षोम से उसकी अग्निमयी आँखों से अश्रु-धारा प्रवाहित होने लगी। काली-राक्कर ने व्यंग-पूर्वक कहा—"नहीं तो, क्या? नहीं तो किसी यार के साथ निकल जाती! क्यों, यही न ?"

सौदामिनी—"हाँ, यही समझ छो। तुम बाहर आनन्द से वेश्याओं के साथ विहार करते फिरो, और मैं घर में भूखी-प्यासी पड़ी रहूँ; मेरा बच्चा भूख और प्यास से तड़पता रहे। इतना अत्याचार ! इतना पाप !'

कालीशङ्कर ने मुँह बनाकर कहा—"क्यों सहती हो इतना अत्या-चार ! क्यों नहीं किसी यार के साथ निकल जाती हो ! बड़े आनन्द से रक्खेगा ; बड़े प्यार से घर की मालकिन बना देगा ; कब यात्रा करोगी ?"

इतना कहकर कालीशङ्कर ठहाका मारकर हँस पड़ा । सौदामिनी के सारे शरीर में आग लग गई। कालीशङ्कर के परिहास में जो अविश्वास था, उसने सौदामिनी के हृदय को एक-ही आघात में टुकड़े-टुकड़े कर दिया। सौदामिनी ने एक बार आँचल से आँस् पोंछे। अपने रोषमय लोचनों को स्थिर भाव से कालीशङ्कर के मुख पर प्रस्थापित करके उसने तीव्र स्वर में कहा—"ओफ्! मैं नहीं जानती थी, कि तुम इतने निर्ल्ज हो, इतने भयङ्कर पिशाच हो! तुम क्या जानते हो मूर्ख मनुष्य, मैंने तुम्हारे-जैसे अपदार्थ के लिए कितने प्रलोभनों को लात मार दिया है!

पर नहीं, मेरी मूल थी—तुम मेरी श्रद्धा-भक्ति के नितान्त अयोग्य हो !
तुम—तुम, जो अपनी स्त्री को अकेले गुण्डों और बदमाशों के बीच में
निःसहाय छोड़े देते हो; तुम, जो अपनी स्त्री और बच्चे का भरण-पोषण
भी नहीं कर सकते; तुम, जो अपनी परिणीता-भार्या के नाम पर कलङ्क
ल्याते रत्ती-भर लजा बोध नहीं करते ! तुम ? तुम क्या मेरी भिक्त
के पात्र हो सकते हो ? नहीं, मैंने बड़ी मूर्खता की, जो अब तक इतना
सहा ! अत्याचारी पुरुष ! अब मैं स्पष्ट कहे देती हूँ, कि अब मैं उसी
पथ की पथिक बन्ँगी, जिसकी ओर तुमने सङ्केत किया है । अपने पेट की
ज्वाला के लिए नहीं; अपनी लजा-निवारण करने के लिये नहीं; किन्तु
अपने इस मरते हुए पुत्र की रक्षा के लिये मैं पाप भी करूँगी, आकण्ट
व्यभिचार में भी निमम हो जाऊँगी, और आवश्यकता होने पर वेदया
बनकर कोठों पर बैठूँगी—जहाँ तुम नित्य जाकर अपने इस कल्लपित
इारीर को और भी परिभ्रष्ट करते हो।"

इतना सुनते ही कालीराङ्कर क्रोध से अधीर हो उठा, और सामने ही पड़े हुए डण्डे को उठाकर सौदामिनी को मारने चला। आज सौदामिनी की क्रोधमयी प्रवृत्ति भी अपनी सीमा को अतिक्रान्त कर चुकी थी, इसलिए आज वह भी विकराल स्वर में चिल्ला उठी—"सावधान! एक भी पैर आगे मत बढ़ाना।" और इतना कहकर उसने पास ही पड़ी छुरी को हाथ में ले लिया। दृढ़ मुष्टि से उसे हाथ में पकड़कर उसने कहा— "बस, बहुत हो चुका! अब यदि तुमने आगे पैर बढ़ाया, तो आज इसी स्थल पर रक्त-धारा बह चलेगी।"

सौदामिनी का ऐसा विकराल वेष देखकर कालीशङ्कर का हृदय काँप उठा। वह अपने स्थान पर जड़वत् खड़ा रहा। थोड़ी देर के लिए उसका सारा मद दूर हो गया, और उसने अच्छी तरह से जान लिया, कि उसके अशेष अत्याचारों से व्यथित होकर आज सौदामिनी ने प्रचण्ड वेष धारण किया है। उसे आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। सौदामिनी भी उसी तीत्र दृष्टि से उसकी ओर देखती रही । उसी समय सौदामिना का बच्चा रो उठा—सौदामिनी चीव्रता से उधर चली गई।

कालीशङ्कर पत्नी के द्वारा अपमानित और लाञ्छित होकर कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। पर, थोड़ी ही देर में उसके अधर पर उन्मत्त हास्य का आविर्माव हुआ। वह शीव्रता से बाहर चला गया, और बाहर जाकर उसने द्वार बन्द करके उसमें ताला लगा दिया। अपनी इस शैंतानी कृति पर अदृहास करता हुआ कालीशङ्कर चला गया। सौदामिनी आज बन्दिनी हो गई!

अतिशय अत्याचार दुर्बल के हृदय में भी एक ऐसी विकराल ज्वाला उत्पन्न कर देता है, जिसको विमल शान्ति की शीतल धारा भी प्रशमित नहीं कर सकती। वह तो तंस शोणित से ही शान्त होती है।

#### છ

जिस दिन सौदामिनी और उस भ्रष्ट युवक का साक्षात् हुआ था, उसी दिन से सौदामिनी प्रभात के समय जल लेने न जाकर गम्भीर रात्रि के अन्धकार में जल ले आती थी। इसमें सन्देह नहीं, िक रात्रि के नीरव अन्धकार में भय की अधिक सम्भावना थी। परन्तु सौदामिनी उसके लिये सदा प्रस्तुत रहती थी। सौदामिनी की कंचुकी में सदा तीत्र छुरी छिपी रहती थी, और वह उसी पर भरोसा करके दामिनी की तिमिर-राशि में धीरे-धीरे नि:शब्द गित से, नल के पास जाती और दो घड़ा पानी लेकर घर को चली आती। आज भी नित्य की भाँ ति, जब आधी रात ब्यतीत हो गई और समस्त संसार नीरव शान्ति की गोद में विश्राम करने लगा, तब ज्वर के सन्ताप में मूर्व्छित शिशु को शून्य कक्ष में छोड़-कर सौदामिनी पानी भरने के लिए चली। पर, द्वार पर आते ही उसका दृद्ध कि किपत हो उठा। उसने देखा—द्वार बाहर से बन्द है, और उस

द्वार की ख़ली हुई रेखा से उसने देखा, कि द्वार में बाहर से ताला भी लटक रहा है। हृदयहीन पति की सारी निदर कार्यवाही उसकी कल्पना के सामने जगमगा उठी, और उसका हृदय एक विकराल भय से उद्दिग्न और आकुल हो उठा। घर में एक बूँद पानी नहीं हैं ; जो था, उसे उसने स्वच्छ जल लाने के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया! अब क्या होगा? किस प्रकार रात कटेगी ? वह सहसा दौड़ी । उसने मन में सोचा, कि अब भी कुछ पानी पृथ्वी पर होगा, तो उसे वह आँचल से भिगोकर पात्र में भर लेगी। उसे अपनी चिन्ता नहीं थी; आज दूसरी रात्रि व्यतीत हो रही है, और उसके मुख में एक अन्न का दाना भी नहीं गया है ! घर में एक मुट्ठी चावल थे, उन्हें भी उसने पुत्र के लिए रख दिया था! आज दोपहर से तो केवल जल, और दो-चार बूँद, उस दूध के सिवाय, जो बुसक्षित माता के चर्म-शेष स्तनों से बहुत कुछ प्रयत्न करने पर प्राप्त हो सका था, कुछ भी उस ज्वर-सन्तत बालक के मुख में नहीं गया था। आज सायंकाल से ज्वर का प्रकोप और भी बढ गया था, और बार-बार बालक का मुख सूखा जाता था, जिसमें दो-दो बूँद जल समय-समय पर सौदामिनी डाल देती थी। हाय! अब वह भी नहीं है; क्या करे १ किस प्रकार बालक रात-भर विना पानी के रह सकेगा? सौदामिनी उन्मादिनी-सी हो गई!

एक-दो बार उसने द्वार पर तीब आघात किया । पर उस दुर्बल बुमुक्षित नारी में इना बल कहाँ, कि वह उसे मंग करने में समर्थ होती । देर तक वह द्वार के पास खड़ी होकर खुली किरी में से बाहर देखती रही, कि कोई निकले, तो वह उसे आवाज देकर द्वार खोलने की प्रार्थना करे । आज लाज और सङ्कोच कहाँ १ पुत्र तृषातुर होकर मृत्यु-राय्या पर लटपटा रहा है; तब माता को लाज और सङ्कोच के लिए अवसर कहाँ है १ जब बहुत देर तक कोई नहीं आया, तब उसने तीब स्वर में पुकारना आरम्भ किया । परन्तु किसी ने भी उस अभागिनी की ध्वनि का प्रत्युत्तर नहीं दिया । देता भी कौन १ उस समय वहाँ या ही

कौन १ सब अपने-अपने ग्रहों में आनन्दपूर्वक विश्राम कर रहे थे। केवल एक सौदामिनी ही अपने सन्तप्त, तृषातं पुत्र की मृत्यु-शब्या के पास बैठ- कर करण, किन्तु नीरव-रुदन कर रही थी। नीरव ! हाँ नीरव, जिससे बालक की मूर्च्छा भंग न हो जाय। हाय आज वह जी भरकर रो भी नहीं सकती थी !

उस समय उसंका हृदय विकल विचारों की विहार स्थली-सा हो रहा था। बार-बार उसके मन-मन्दिर में अतुल भावों का तुमुल नाद हो उठता था, और उस तुमुल नाद के बीच में उसका मातृत्व हा-हाकार कर के रो उठता था। हाय ! दूध एक ओर रहा, औषध एक ओर रही, आज वह अपने एक-मात्र पुत्र के मुख में एक बूँद जल भी नहीं दे सकती ! विधि का कैसा भयङ्कर विधान है ! मातृत्व की कैसी विंकल वेदना है ! मूर्च्छा में पड़ा हुआ बालक बार-बार मुँह खोल-खोलकर पानी माँगता है, बोलने की --साधारण-सा 'जल' शब्द कहने की भी--उसमें सामर्थ्य नहीं है', कभी-कभी तृषा से अत्यन्त व्याकुल होकर वह ज्वर के सन्ताप से जलती हुई अपनी कोमल आँखें खोलकर क्षण भर के लिए माता के वेदना-व्यथित मुख की ओर देखता था । उस समय सौदामिनी की जो गित होती थी, उसे किसी महाकवि की लेखनी भी चित्रित नहीं कर सकती थी। वह चित्र का विषय है ही नहीं, वह तो हृदय की उस वेदना की पराकाष्टा हैं, जो एक बार परम शान्तिमय योगीश्वर को भी उन्मत्त बना देती है। सौदामिनी बार-बार घर की छत पर जाकर दूर-दूर तक दृष्टि डालती। पर, उस सून्य अन्धकार में उसे कोई आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता । सौदामिनी उन्मादिनी की भाँ ति कभी छत पर, कभी द्वार पर, और कभी सन्तप्त पुत्र की रोग-शय्या के पार्श्व-देश में जाकर खड़ी हो जाती । उसकी आँखों से जो अजस अशुधारा प्रवाहित हो रही थी, वह भी धीरे-धीरे बन्द हो गई। उसके विशाल कमल-लोचनों में अब उन्माद का स्पष्ट लक्षण प्रतिलक्षित होने लगा, और उसे अब अपनी

मुध-बुध भी जाती रही। समय तो अपनी गति से चला ही जा रहा था; परन्त सौदामिनी को वह यामिनी, प्रलय की कभी समाप्त न होनेवाली काल-रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। उधर तथा के कारण बालक की भी बरी गति थी। घीरे-घीरे मृत्य की कालिमा उसके मुख को आवृत कर रही थी; उसी समय एक ओर से घड़ी ने चार वजने की सूचना दी। सौदामिनी एक बार दौड़कर फिर छत पर गई और मानों उस अन्धकार को भेदकर वह अपनी दृष्टि दूर तक—स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन-छोर तक-पहुँचाने का प्रयत्न करने लगी। अब की बार उसका प्रयत्न सफल हुआ ओर उसने द्वार पर एक व्यक्ति को आते देखा । सौदामिनी उत्कण्ठित हृदय से उस व्यक्ति के निकट आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। उसा समय उसे वही चिर-परिचित गान की ध्वनि सुनाई दी। वही गान, वही कविता, जो वह भ्रष्ट युवक नित्य उसके द्वार-देश पर समय-क्रसमय गाया करता था। इस समय भी उस गान का वही विषय था: इस समय भी उस गान के द्वारा उससे प्रणय की प्रार्थना की जा रही थी; इस समय भी उस संगीत में उससे पर्य्यक्क-शायिनी बनने की विनय की जा रही थी। नित्य जिस गान को सुनकर उसके समस्त शरीर में अग्नि लग जाती थी; तित्य जिस कविता के प्रथम स्वर के साथ उससे हृदय में तीत कोध का प्रादर्भाव होता था और नित्य जिस अश्लील व्यंग-संगीत को सनकर उसका मन-मन्दिर घृणा से ओत-प्रौत हो जाता थाः आज वही संगीत उसे अमत की धार के समान प्रतीत हुआ; आज वही स्वर उसे कृष्ण की बाँसरी के मधुर राग के समान मीठा लगा; और आज वही अश्लील शृङ्कारमयी पदावली उसे वाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति के समान सुखमयी माळूम हुई। युवक इतने में कुछ निकट आ गया। ऊपर से आकुछ स्वर में सौदामिनी ने पुकारा—"पूरनमल ! पूरनमल !!"

पूरनमल चिकत दृष्टि से ऊपर की ओर देखने लगा। यद्यपि इस समय इतना प्रकाश नहीं था कि वह सौदामिनी के मुख को मली-भाँति देख सकता, परन्तु कई बार पित-पत्नी के कलह-संग्राम के समय उसने सौदामिनी के कण्ठ-स्वर को सुना था; अतएव उसे पिहचानने में उसे विशेष समय नहीं लगा। परन्तु वह उसके लिए आश्चर्य का विषय था। जिस सौदामिनी ने उसकीं प्रणय-याचना को सदा तिरस्कारमयी दृष्टि से देखा, जिस सुन्दरी ने उसकी आकुल दृष्टि की ओर से सदा घृणा-पूर्वक मुख पिरा लिया और जिस रमणी ने उसके अश्लील रागों को सुनकर भी उसकी ओर मूलकर भी एक कटाक्ष नहीं किया, आज वही रमणी ब्रह्म-मृहूर्त के क्षीण प्रकाश में, अपनी छत पर खड़ी उसे इतनी आकुलता से खुला रही हैं—यह उसके लिए एक परम विस्मय-सा प्रतीत हुआ। एक बार उसे यह स्वप्न के समान विदित हुआ; एक बार वह विस्मय-विमुख होकर ऊपर की ओर वाणी-विहीन होकर उसे देखने लगा। उसी समय सौदामिनी ने फिर आकुल भाव से कहा—"क्या देखते हो? बाहर ताला पड़ा है, उसे तोड़ डालो। सच मानो, आज जो-कुछ तुम कहोगे, सो-ही मैं करूँगी। देर मत करो। जित्दी करो, मेरा विश्वास करो। पूरन, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही काम करूँगी।"

पूरन को विश्वास हो गया कि वह सब स्वप्न नहीं, स्यूल सत्य है। पूरनमल को ताला तोड़ने में विशेष समय नहीं लगा; बड़ी शीवता से उसे तोड़कर वह भीतर आया। अन्दूर आते ही सौदामिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा—''पूरन! पीछे कुछ और कहूँगी। पहिले पानी ले आओ।'' यह कहकर उसने एक पात्र पूरन के हाथ में दे दिया और आप द्वार पर खड़ी होकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। दो ही मिनट के अन्दर वह पानी ले आया—जैसे कोई उन्मत्त किसी के हाथ से कोई पदार्थ छीनता है, उसी प्रकार पूरन के हाथ से पात्र छीनकर सौदामिनी उसी कोठरी की ओर दौड़ी, जहाँ पर उसका तृषार्त पुत्र धीरे-धीरे मृत्यु की कन्दरा में पतित हो रहा था। पूरन ने भी धीरे धीरे उस काठरी में प्रवेश किया। पानी पाकर बालक के मुख पर एक प्रकार की शान्त सी-

विराज गई। उसी समय सौदामिनी ने पूरन की ओर देखा, उसने कहा— "पूरन, मैं सब कुछ करने को उद्यत हूँ। इस बच्चे को बचाओ ! मैं आजन्म तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी। तुम्हारे चरणों में अपना मस्तक, यौवन, अपना समस्त सौन्दर्य और अपना समस्त पातिब्रत्य अर्पण कर बूँगी।" यह कह कर सौदामिनी ने आकुछ भाव से पूरन की ओर देखा।

यद्यपि पूरन का चरित्र नितान्त-भ्रष्ट था ; पर, फिर भी उसका हृदय कोमल था। संग-दोष से उसका आचरण पतित हो गया था; परन्त फिर भी उसके हृदय के एक निभृत कोण में भावना की पुण्य-मूर्त्ति कभी-कभी वृत्य कर उठती थी। उसने शीव हीं परिस्थिति के रहस्य को जान लिया। उसने जान लिया, आज जो सौदामिनी अपने पवित्र पातिब्रत्य को परित्याग करके उसकी पर्याङ्क-शायिनी वनने को प्रस्तत है. उसका कारण वह व्यभिचारशीला लालसा नहीं है, जो पर-पुरुष के चुम्बन और आलिंगन से, केलि और आमोद से परिपृष्ट होती है; पर, वास्तव में ं उसका कारण है, वह विकल उन्मत्त मातृत्व, जो अपने हृदय के एक-मात्र आधार को मृत्यु के मुख से बचाने के लिये आज अपने अमृत्य पातिव्रत्य-रत को भी विसर्जन कर देने के लिये उद्यत है। उन्मत्त मातृत्व की इस पुनीत महिमा को देखकर पूरन का हृदय श्रद्धा से ओत प्रोत हो गया। उसने एक बार आँखें उठाकर सौदामिनी की उस उन्मादिनी मुख-श्री को देखा। उसने देखा. कि उस गम्भीरव्यथा और प्रवल उन्माद की संगमभूमि पर मातृत्व अपनी महा महिमा के साथ विराजमान है। उसने देखा, कि उसके सामने ममतामयी माता की उन्मादिनी मूर्त्ति खड़ी है। उसने देखा कि सर्वस्व-त्यागिनी जननी की वेदना-व्यथित प्रतिमा उसके सामने खड़ी होकर उससे अपने पुत्र की जीवन-रक्षा की याचना कर रही है। पूरन का हृदय भक्ति और श्रद्धा से ओत-प्रोत हो गया; उसके भावों में एक बार ही परिवर्तन हो गया। आज तीन वर्ष से जो चरित्र- हीन, भ्रष्ट-कामुक युवक, जिस सुन्दरी के रूप-योवन को अपनी काम-प्रश्चित्त की अग्नि-शान्ति का साधन बनाना चाहता था, वही युवक उसी सुन्दरी में मातृत्व की महिमामयी शोभा का विलास देखकर, भक्ति और श्रद्धा से उसकी ओर ताकने लगा। व्यभिचार का भाव उस पुण्य मातृत्व की उन्मत्त धारा में विलीन हो गया। पूरन ने उसके चरणों में घुटने टेककर गद्गद कण्ठ से कहा—"क्षमा करो, मैंने वास्तव में बड़ी भूल की थी। मैंने आज तक अपने मनो-मन्दिर में कैसे भयङ्कर पाप का परिपालन किया था!"

'सौदामिनी ने विकृत स्वर में कहा—''नहीं, नहीं पूरन ! इस अभिनय की आवश्यकता नहीं हैं। मैं सच कहती हूँ, अब इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। जो इच्छा हो, सो करना। चुम्बन करना, आलि- इन करना और अपने हृदय की साध पूरी करना। पर, बचाओ, मेरे इस मरते हुए बच्चे को बचाओ ! विश्वेश्वर साक्षी हैं; मैं तुम्हारी दासी बनकर जीवन व्यतीत कहूँगी।"

पूरन ने आँखों में आँसू भरकर कहा—"ऐसा न कहो मेरी माता। तुम्हारे इन शब्दों को सुनने ही से मेरा हृदय कटा जाता है। माँ! तुम्हारा एक पुत्र इस रोग-शय्या पर पड़ा है, और एक तुम्हारे सामने उपस्थित है। अब कुवचन मुख से मत निकालना, नहीं तो पृथ्वी एक भयङ्कर भूकम्प से उथल-पुथल हो जायगी, और धर्म सदा के लिए नष्ट हो जायगा। अच्छा, डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ।"

पूरन ने जल्दी से सौदामिनी के पैर छुए, और वह कमरे से वाहर हो गया। उस समय प्राची दिशा से सूर्य्यदेव की प्रथम किरण उतरकर ऑगन में रक्खे पात्र पर कीड़ा कर रही थी।

माता की ममतामयी मूर्ति की मुख-श्री पर लीला करनेवाली पुण्य-ज्योति पाप के गम्भीर तिमिर को क्षण-भर में विनष्ट कर देती है। Çę

पूरन के चले जाने के उपरान्त सौदामिनी का उन्मत्त भाव कुछ शान्त हुआ। परन्तु, गत घटना पर स्वस्थ-चित्त होकर विचार करने की शक्ति अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई थी। वह ज्वर-मूर्न्छित शिशु की शब्या के पार्श्व-देश में बैठी-बैठी एकटक उसकी ओर देख रही थी। वालक तीव ज्वर के सन्ताप से व्याकुल था। वह जल्दी-जल्दी साँस ले रहा था, और बार बार जल के लिए मुख फैला देता था। सौदामिनी उसके मुख में दो-दो बूँद जल देती जाती थी। जल पीकर कुछ क्षण के लिए वालक शान्त हो जाता था।

पूरन गाय का ताज़ा दूध तथा डॉक्टर को साथ लेकर लगभग दो वण्टे के उपरान्त लौटा। डॉक्टर ने बड़े ध्यान से बच्चे को देखा। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा पर उनके भाव और इङ्गितों से यही प्रतीत होता था, कि रोग साधारण नहीं है। पूरन ने एक बार कहा भी—"डॉक्टर साहब, औषध के मूल्य-आदि की चिन्ता न कीजिएगा। किसी भी प्रकार मेरे इस भाई को बचाइये। मैं और मेरी माँ आजन्म आपके ऋणी रहेंगे।" डॉक्टर ने कहा—"पूरन बाबू, मनुष्य की जहाँ तक शक्ति है, वहाँ तक मैं चेष्टा करूँगा। पर, आप व्याकुल न हों, भगवान रक्षा करेंगे, वे करुणामय हैं।"

डॉक्टर के अन्तिम वाक्यों ने सौदामिनी को कुछ-कुछ ढाढ़स बँधाया। डॉक्टर ने औषध का निर्णय किया। पूरन औषधि लाया, और दिन-भर बिना खाए-पिए रोगी शिद्य की शय्या के पास बैठकर वह उसकी परिचय्यों करता रहा। यथा-समय उसे औषध देता, सभय-समय पर ब्राण्डी मिश्रित दूध का एकाध चम्मच उसे पिलाता। इस प्रकार दिन-भर की अजस सेवा के उपरान्त लगभग पाँच बजे के समय रोगी की दशा में कुछ-कुछ परिवर्त्तन प्रतींत हुआ। रोगी ने एकाध बार आँखें भी खोलीं, ज्वर का भी प्रकोप कुछ कम हुआ। उसी समय सौदामिनी ने कहा— "पूरन, आज तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है, उससे मैं जन्म-जन्मा-न्तर में उऋण नहीं हो सकती। तुमने माता का धन उसे छौटा दिया है।"

पूरन—''माँ, सब जगदीश्वर की कृपा का फल है। तुच्छ मनुष्य वया चीज़ है? सच पूछो तो आज तुमने मेरे जीवन में एक पुष्य-परिवर्तन कर दिया है। आशीर्वाद दो माँ! मेरी बुद्धि ऐसी ही निर्मल बनी रहे, मेरा हृदय इसी भाँति व्यथित के लिए रोता रहे।''

सौदामिनी—"अन्तर से आशीर्वाद देती हूँ, कि तुम इसी प्रकार परोपकार में रत रहो। अच्छा, अब जाओ। कुछ भोजन इत्यादि कर आओ।"

पूरन—"और तुम, माँ !"

सौंदामिनी—'मैं आज मोजन नहीं करूँगी। आज तीसरा दिन भी मैं निराहार ही व्यतीत करूँगी! जब तक मेरा बच्चा मृत्यु के भय से रहित नहीं होगा, तब तक मैं एक दाना भी नहीं खाऊँगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है।"

पूरन—"पर, ऐसे कैसे काम चटेगा ? तुम भी पड़ जाओगी।"

सौदामिनी ने हँसकर कहा—"नहीं। हम स्त्री हैं; हम बहुत कुछ सह सकती हैं, पूरन ! तुम चिन्ता मत करो। मेरा विश्वास है, कि कल तक मेरा बच्चा या तो मय रहित हो जायगा, या ।"

पूरन की आँखों में आँस् भर आये। और कुछ कहूना व्यर्थ समझ-कर पूरन भोजन करने के लिए चला गया। चलते समय वह एक प्रण्टे में लौटने को कह गया।

पर पूरन ने इधर पीठ फेरी, इधर बच्चे की तिवयत विशेष रूप से विगड़ने छगी। अभी घड़ी-भर पहले ज्वर का सन्ताप कम हो गया था, ठहरा हुआ था। पर, अब तो बालक को तीव वेग से पसीना आने छगा और ज्वर धीरे-धीरे मृत्यु की शीतलता में परिणत होने लगा। अब तो सौदामिनी अत्यन्त विकल हो उठी। देखते-देखते आध घण्टे के भीतर ही रात्रि के अन्धकार में विलीन होती हुई सान्ध्य-श्री के साथ, उस शिशु का प्राणवायु भी शून्य वायु-मण्डल में विलीन हो गया!

उन्मत्त भाव से सौदामिनी हाहाकार करने लगी। उसके करण मर्म-भेदी विलाप से सारा घर मुखरित हो उठा। लगभग पौन घण्टे के उपरान्त ज्योंही पूरन ने घर में प्रवेश किया, त्योंही सौदामिनी की विलाप-ध्विन उसके कानों में पड़ी। कारण जानने में उसे अधिक समय नहीं लगा। उस समय थीरे-धीरे सन्ध्या का अन्धकार प्रगाढ़ हो रहा था और उस अन्धकारमय कक्ष में मृत शिशु को लाती से लगाये हुए सौदामिनी विलाप कर रही थी। आते ही पूरन ने दीपक जलाया और उसके क्षीण प्रकाश में उसने जो करण, मर्मभेदी दृश्य देखा, उससे उसका दृद्य अत्यन्त विश्वब्ध और कातर हो उठा। उसने देखा कि सौदामिनी के बाल खुले हुए हैं और धूल से धूसर हो रहे हैं। उसका वस्त्र हट गया है और उसके अङ्ग इस समय अनावृत-प्राय हो रहे हैं। पर, इस ओर उसका ध्यान नहीं है। वह तो बार-बार उस शिशु-शव को दृदय से लगाकर हाहाकार कर रही है। पूरन ने सूब हुए कण्ठ से पुकारा— "माँ।"

सौदामिनी ने उसकी ओर देखा । रोते हुए कहने लगी—"चला गया, रूठकर चला गया ! हाय, मेरा बच्चा ! पूरन, इसी बच्चे के लिए में सब-कुछ परित्याग करने को तैयार थी। इसके लिए में स्त्री का गौरव. पत्नी का पातित्रत, सब कुछ विसर्जन करने को प्रस्तुत थी। पर, हाथ रूठकर चला गया ! क्यों न रूठकर चला जाता ! दूध देना तो एक ओर, माँ होकर भी में रात-भर इसके सुखते हुए मुख में एक बूँद जल्द भी नहीं दे सकी ! मेरा बच्चा मुझसे अभिमान करके, मुझे छोड़कर चला गया। ओफू!"

सौदामिनी हाहाकार कर उठी। पूरन भी रोने लगा। उसी समय

द्वार-देश पर, मद से उन्मच कालीशङ्कर उपस्थित हुआ। उसे देखते हीं खौदामिनी तीव स्वर में चिल्ला उठी—"इसी हृदय-हीन शैतान के कारण मेरा बच्चा मुझसे रूठकर चला गया। हाय! यदि यह पापी, पिशाच शत को मुझे बन्द न कर जाता तो मेरा बच्चा इस प्रकार प्यास से विकल होकर न मरता। अब क्या चाहते हो निष्ठुर शैतान? अब क्या इस वच्चे के शव को भी भक्षण करोंगे? सो नहीं होगा! मैं नहीं दूँगी! मेरे जीते-जी कौन मेरे बच्चे को खा सकता है? नहीं दूँगी! नहीं दूँगी!! नहीं दूँगी!!!

सौदामिनी फिर उन्माद के प्रभाव से प्रलाप करने लगी। उसने शिशु के शव को बड़े जोर से अपने हृदय से लगा लिया। बार-बार "नहीं दूँगी! नहीं दूँगी!" कहकर वह अपने विकराल भाव से काली-श्रद्धर की ओर देखने लगी। कालीशङ्कर विस्मय-विमुग्ध होकर द्वार-देश पर खड़ा था। एक तो सुरा का तीव्र मद, उस पर दृश्य की विकराल विचिन्नता। कालीशङ्कर जड़-भाव से सौदामिनी की ओर देखता रहा। सौदामिनी उसी समय सहसा अपनी कञ्चुकी में लिपी हुई छुरी निकालकर चिल्ला उठी—"हुट जाओ शैतान रास्ते में से! नहीं तो अभी यह छुरी हृदय में धुसेड़ दूँगी! मैं जाऊँगी—में अपने लाल को लेकर जाऊँगी! तुझे नहीं दूँगी! नहीं दूँगी!"

इतना कहकर सौदामिनी एक हाथ से छुरी घुमाती हुई और दूसरे से मृत शिशु का शव हृदय से लगाये हुये आगे बढ़ी। कालीशंकर भय से एक ओर हृट गया। पूरन भी आश्चर्य-चिकत होकर सौदामिनी के उस उन्मत्त के और व्यवहार को देखता रहा। सौदामिनी ऑगन में आ गई—"नहीं दूँगी! नहीं दूँगी! नहीं दूँगी! नहीं दूँगी! कहती हुई वह वेग से बाहर चली गई। पूरन और कालीशंकर दोनों आश्चर्य-चिकत होकर किया-हीन होकर, देखते रहे। सौदामिनी रात्रि के अन्यकार में उसी प्रकार विलीन हो गई, जिस प्रकार उसकी उन्मत्त ध्वनि—"नहीं दूँगी!

नहीं दूँ गी! नहीं दूँ गी!" सून्य आकाश में विख्त हो गई थी; सौदा-मिनी अन्तर्हित हो गई।

उस समय अन्धकार प्रगाढ़ हो गया था, और कृष्ण गगन-मण्डल के चारों ओर किसी उन्मत्त वियोगिनी की हारावली के टूटे हुए मोतियों के समान, नक्षत्र-राशि बिखरी हुई थी। संसार निद्रा के कृष्ण चीर से आहृत हो रहा था।

दो-तीन मिनट के उपरान्त पूरन को कुछ चेत हुआ। वह भी 'माँ! माँ!' कहता हुआ सहसा प्रधावित हुआ। कालीशंकर उस शून्य कीटरी में सिर पकड़कर बैठ गया।

पूरन ने उस काली यामिनी में बहुत हूँ हा। परन्तु, सौदामिनी नेघ-मण्डल में सौदामिनी की भाँति अन्तर्हित हो गई। उस अन्धकारमयी यामिनी ने मानों उसे अपने तिमिरावृत कक्ष में छिपा लिया!

मातृत्व के उन्मत्त हाहाकार में जिस व्यथित संगीत की धारा उच्छ-विसत होती है, उसे सुनकर किव की लेखनी करणामयी किवता अंकित करने लगती है, दार्शनिक का हृदय सन्तित संसारकी वेदना का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है और विश्वप्रेमी अपनी समस्त साधना को विश्व-व्यापी दु:ख के निवारण के लिए उत्सर्ग कर देता है।

दूसरे दिन प्रभात-श्री के प्रकाश में स्वच्छ-सिल्ब्स गोमती के तरंग-मय वक्षस्थल पर प्रवाहित होते हुए सौदामिनी के शव को और उस पर लेटे हुए शिशु के मृत-शरीर को देखकर पूरन की आँखें अश्रमयी एवं हृदय आकुल हो उठा। मातृत्व के उस उज्ज्वल प्राणोत्सर्ग का दर्शन करके पूरन, भक्ति और श्रद्धा से विभोर हो गया; और उसने उस प्रवा-हित पुण्य-शव को उद्देश्य करके निर्मल दुक्ल पर प्रणिपात किया।

उस समय सौदामिनी के सुन्दर मुख को प्रभात-सूर्य्य की रजतराज्ञि- किरणें चुम्बन कर रही थीं!

### पं॰ गोविंदवहाभ पंत

जन्मकाल रचनाकाल १८९९ ई०

## जूठा आम

माया केवल हँस देती ,थी। मेरे प्रश्नों का मुझे खदा यही उत्तर मिलताथा।

जब वह मेरे सामने से चली जाती थी, तो मैं उसके हास्य में अपने अर्थ को ट्योलता था। भ्रान्त भिखारी भी उस दिन में जो उसके लिए रात के समान हैं निया इसी तरह अपना पथ खोजता होगा?

में एक भग्न कुटीर में रहता था, सामने ही उसकी सुविशाल अट्या-लिका थी। उस प्रासाद की सर्वोच्च मंजिल के बरामदे में चिकें पड़ी हुई थीं। शायद माया अपने दोनों हाथों से कभी-कभी एकाध तीलियाँ तोड़ दिया करती थी। चिक का एक कोना खुल गया था। उसी कोने से, उसी की लापरवाही से एक दिन मैंने उसे देख लिया। वह एक दिन वहाँ पर फिर आई, मैंने फिर देखा। मैं उसे पहचान गया, वह मुझे पहचान गई।

ः इसके बाद वह वहाँ पर नित्य कुछ देर के लिए आती थी। मैं बड़ी देर तक प्रतीक्षा करता था, प्रतीक्षा कभी विफल न गई।

मैंने जितनी मर्तना उसके स्वर्गीय रूप के दर्शन किये, उतनी मर्तना उसमें कुछ-न-कुछ नवीनता अवश्य पाई । उसका विश्वविमोहन हास्य सुझे अपने नाम की तरह खूब अच्छी तरह याद है; किन्तु मुझे याद क्या—मालूम भी नहीं, उसका कण्ठ कितना करण और कोमल था।

मैं उसकी वाणी को सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक था, किन्तु वह

पाषाण—नहीं, नहीं, सुवर्ण की प्रतिमा—कभी बोळी ही नहीं । मैंने बड़े-बड़े प्रयत्न किये, पर उसके अधरों से मुस्कान निकर्ळा, शब्द नहीं निकले; चित्र देखा, संगीत नहीं सुना; भाव मिला, अर्थ नहीं पाया; मेरे नेत्र कृतकृत्य हुए, कान अतृप्त ही रहे। कभी-कभी मेरे कर्णद्वय सुझसे कानाफूसी कर कहने लगे—"तू बहरा तो नहीं है ?"

#### ર

जो भी हो, लोग कहते हैं—जीवन की सब से प्रिय वस्तु, सब से मनोहर घटना अच्छी तस्ह याद रहती हैं, पर मुझे यह भयानक सन्ध्या अभी की तरह खूब याद है ।

आह ! वह ग्रीष्म की सन्ध्या थी ! ताप-तप्त भूमि पर पानी छिड़ककर मैं भोजन बना रहा था, अचानक सूर्योदय हुआ । चिक के पास मुझे माया दिखाई दी । वह आम चूस रही थी । आम मधुर था, उससे हज़ार-गुना माधुर्य माया की मुस्कान में था । होठों में ऐसी माधुरी रखकर भी साया न-जाने क्यों आम चूस रही थी ?

माया ने आम चूसकर उसके छिलके दूर फेंक दिये । वह जानती थीं, यदि उसके जूठे आम का एक छिलका भी मेरी रसोई में गिर जाय, तो वह अपवित्र हो जायगी । मैं समझता था, कि यदि उसका एक भी जूठा छिलका मेरी रसोई में गिर जाय, तो वह पवित्र हो जायगी ।

माया गुठली चूस रही थी। अचानक गुठली उसके मुँह से फिसल गई। माया को एकाएक यह ध्यान हुआ कि वह गुठली मेरी रसोई में गिरेगी। वह उसको सम्हालने को बढ़ी। गुठली गिरी, उसी के साथ माया भी! माया की असावधानी से गुठली गिरी, और विश्व की असावधानी से माया। संसार! क्या माया अब तेरे किसी काम की न थी? उस कलिका का अभी विकास कहाँ हुआ था मूढ़!

गुठली और माया मेरे समीप कठोर भूमि पर गिर पड़ें । मेरे ऊपर वज़ गिर पड़ा । मैंने देखा—माया मूर्छित हो गयी थी ।

क्षण-भर में-ही इसके माता-पिता वहाँ दौड़े आये । पङ्क्षा करने पर माया ने आँखें खोळीं। सब के प्राण-में-प्राण आये । माया ने अधर खोळे। मुझे जीवन मिला। अधरों में कम्पन हुआ। माया ने कहा— "गुठली जूठी नहीं थी।"

इसके बाद माया ने होठ बन्द कर लिए, आँखें बन्द कर लीं। फिर माया कुछ न बोली। उसके वह स्वर अन्तिम हुए। माया सदा को चली गयी।

चारों ओर से 'गुठली जूठी नहीं थी' यही प्रैतिष्वनित हो रहा था। जड़-जीव एक एक कर, मुझसे कहने लगे—"गुठली जूठी नहीं हैं।" सारा संसार एक स्वर से कहने लगा—"गुठली जूठी नहीं है।"

माया फिर कहीं नहीं दिखाई दी। बहुत दिन तक उसकी खोज में इधर-उधर पागलों की तरह घूमता रहा, कहीं उसका कोई निशान नहीं मिला।

संसार में जब मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रहा, तो मैं उसको त्यागकर निर्जन वन में रहने लगा। माया की वह जूठी गुठली मेरी एक-मात्र संगिनी थी। मैंने माया के पाने की चेष्टा की, नहीं मिली। शान्ति खोजो, वह भी नहीं मिली!

### રૂ

एक दिन श्याम मेंच आकाश से वारि-सिंचन कर रहे थे। मैंने अपना समस्त मोह त्यागकर वह गुठली जमीन में बो दी। कुछ दिन बाद अंकुर निकल आया। मैंने अनवरत परिश्रम कर, उस अंकुर की रक्षा की। कुछ दिन में वह अंकुर एक विशाल वृक्ष में परिणत हो गया।

अचानक एक मधु-वसन्त में उसमें बौर निकल आये। उस समय मैंने

देखा—मानों माया अपने हास्य को लेकर आ गई है। कोकिला उसमें विश्राम कर, क़्कने लगी—मानों वही माया का स्वर था। प्रत्येक वौर में आम निकल आये—मानों माया कहने लगी, "आम जुठा नहीं है।"

उसी वृक्ष के नीचे अब मेरी कुटी है। उस वृक्ष के ऊपर मैंने पिक्षियों को घोंसला बनाने तथा आराम करने की आज्ञा दे रक्खी हैं। नीचे छाया में प्रत्येक ताप-तप्त बटोही से कुछ देर आराम करने का अनुरोध करता हूँ।

हर साल आम की फ़्सल में प्रत्येक पथिक को एक-एक आम देता हूँ। जिस समय वे उसे खाते हैं, तो समझता हूँ, "आम जूठा नहीं हैं।" साल में एक बार आम-मञ्जरियों की आड़ से झाँककर माया मुझे दर्शन देती हैं। मैं उससे कहता हूँ—"माया!"

वह लिजत हो जाती है, और पत्तों के घूँघट को अधिक खींच लेती हैं। मैं कहता हूँ—"क्यों माया, इतनी लज्जा क्यों ?"

वह कहती हैं-- "अब मेरा विवाह हो यया।"

# मिलन-मुहूर्त

वासवदत्ता का सौन्दर्य, पूर्ण चन्द्र से भी अधिक पूर्ण था। उसकी देह कमल से भी अधिक कोमल थी। उसकी वाणी वीणा का तिरस्कार करती थी। उसकी लाज-भरी आँखें हरिणी को लजा सकती थीं। स्वर्ग के सौन्दर्य्य ने अपनी रुचि के अनुसार, अपने ही कोमल हाथों से उस सजीव स्वर्ण-प्रतिमा को निर्मित किया। ऐसी भुवनमोहिनी शोभा—ऐसी रुचिर रूप-राशि देकर भी क्या विधाता को उसे वेश्या बनाना उचित था? कीचड़ में कमल और काँटों में फूल खिलानेवाला ही जाने।

उस दिन वाल-वसन्त के सुषमापूर्ण प्रभात में, जब कोयल के करण गान को छाती से लगाए मलय सुरिम अपने मन से बह रही थी, एक श्रमण वासवदत्ता की सुविशाल अद्यालिका के द्वार पर मिक्षा के लिए आ खड़ा हुआ। अचानक वासवदत्ता की दृष्टि उस बौद्ध भिक्षु के ऊपर पड़ी। उसने उसे एक बार देखा; सौ बार देखा—देखती रही।

उसका नाम उपगुप्त था। सांसारिक दृष्टि से वह भिखारी था, किन्तु स्वर्गीय दृष्टि से वही राजराजेश्वर था। मन से बढ़कर श्रेष्ट और सुविस्तृत राज्य कोई नहीं हैं। उपगुप्त ने अपने उसी मन के ऊपर विजय प्राप्त की थी। वह राजराजेश्वर था, समस्त इन्द्रियाँ उसकी प्रजा थीं।

े विश्व की चञ्चलता और अशान्ति का उसे पूरा पता था, उसकी आँखें अचंचल और शान्त थीं। स्वर्गीय दिव्य आभा से उसका मुख-मंडल भासमान था। काषाय वस्त्र उसे अपूर्व शोभा प्रदान कर रहे थे।

संसार को अपने सौन्दर्य्य से पराजित करनेवाली वासवदत्ता उस भिक्षु के समीप हार गई, उसके सौन्दय्यं पर मुग्ध हो गई। उसका कीवेय अंचल खिसक पड़ा, कवरी शिथिल हो गई, उसमें प्रथित पुष्पराशि मुक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी !

उसने उपगुप्त के समीप आकर कहा—"भिक्षु, भिक्षा-पात्र आगे बढ़ाओ।"

भिक्षा-पात्र आगे बढ़ाकर हठात् उपगुप्त ने आश्चर्य से कहा— "किन्तु तुम्हारे दोनों हाथ रिक्त हैं, यह मुझे क्या दे सकेंगे ?"

वासवदत्ता—''यह तुम्हें वह वस्तु देंगे, जो तुम्हें इस संसार में कहीं नहीं मिळी, तथा जो इन हाथों ने आज तक किसी और को प्रदान नहीं की।"

उपगुत--"अर्थात् ?"

वासवदत्ता—"ये हाथ रिक्त नहीं हैं।"

उपगुप्त-"मैं इन स्वर्णाभूषणों से क्या करूँगा !"

वासवदत्ता—"में इन स्वर्णाभृष्णों की बात नहीं कहती। अबोध युवक! ये हाथ रिक्त नहीं हैं। ये प्रेम के आर्किंगन से परिपूर्ण हैं। मैं वही आर्किंगन तुम्हें दूंगी। कल्पना करो मिश्च, जिस बासवदत्ता की छाया-स्पर्श के लिए बड़े-बड़े राजराजेखर ब्याकुल रहते हैं, वह तुम्हें प्रेम का आर्किंगन देगी।"

उपगुप्त के मुख के भावों में कुछ मी परिवर्तन नहीं हुआ। वासवदत्ता ने फिर कहा—"भिक्षा-पात्र आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें भिक्षा में अपना हृदय दूँगी।"

उपगुत ने पूछा—''इसका अर्थ ?''

वासवदत्ता—"इसका अर्थ यही है कि, यह तुम्हारी मुकुमार देह भिक्षावृत्ति के लिए नहीं है। यह अनुपम सौन्दर्य्य-सुमन संसार के स्पर्श से दूर वन-पथ में मुरझाने के लिए नहीं है। आओ भिक्षु, मेरे सदन में आओ। मैं विश्व की स्वामिनी हूँ, तुम्हारी दासी बनूँगी। उपगुप्त के वासना के प्रभाव से मुक्त मुख-मण्डल में हँसी की एक क्षीण रेखा दिखाई दी। वह चुप रहा।

वासवदत्ता ने विकल होकर कहा—"उत्तर दो भिक्षु।" उपगुप्त ने उत्तर दिया—"िकन्तु कई कारणों से अभी समय नहीं है।" वासवदत्ता—"तो कब ?"

उपगुप्त---''फिर कुछ दिन बाद आऊँगा।''

"फिर कुछ दिन बाद आऊँगा," वासवदत्ता मन-ही-मन सोचने लगी—"रमणी के रूप का यह अपमान! एक सामान्य भिक्षु उसके सौन्दर्य्य का तिरस्कार कर सका! देखा जायगा। मैं उस दिन की श्रतीक्षा करूँगी।"

उपगुप्त द्वत गति से सङ्घ की ओर चला गया। वासवदत्ता सुवर्ण-मूर्ति की तरह उसे नीरव-निश्चल होकर देखती रही।

#### २

अपने छोटे-से जीवन की एक झलक दिखाकर सन्ध्या तीव्र गति से चली गई थी। शारदीय शुभ्राकाश की प्राची में उदयोन्मुख चन्द्रमा की किरणे रूपोज्ज्वल चाँदनी विछा रही थीं।

एक सघन वन के चरणों को धोती हुई कलरव-रव-रता गंगा वह रही थी। दिन-भर के भिक्षा-भार से मुक्त उपगुप्त उस वन से होकर अपने मठ को लौट रहा था।

उस भयंकर हिंस पशु, सिंह के ऊपर करुणा के अवतार भगवान् बुद्ध के उपदेश का कुछ भी असर नहीं हुआ। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं हुई। उपगुप्त को आते देखकर सिंह बड़े वेग से उसके ऊपर झपटने को तैयार हुआ। भिक्षु ने यह देखकर अपना मस्तक इका दिया।

एक ओर सिंह उपगुप्त को भक्षण करने के लिए तैयार है, दूसरी ओर उपगुप्त सिंह के लिए भोजन बनकर खड़ा है। पास हो एक घनी झाड़ी थी, घनी झाड़ी के हृदय में एक छिद्र था। वसन्त की पूर्ण प्रतुलता में यथा-शक्ति प्रयास .करने से भी पत्तियाँ उसे भर नहीं सकी थीं। उस छिद्र से एक व्याध ने वह भयानक दृश्य देख लिया।

ज्यों ही सिंह भिक्षु के ऊपर झपटने को हुआ, त्यों ही व्याघ ने अपने धनुष में तीर चढ़ा लिया और सामने की झाड़ी का नक्ष विदीर्ण कर, सिंह को धराशायी कर दिया।

उपगुप्त ने चिकत होकर चारों ओर देखा। अपने कार्य्य की सफलता पर मुस्कराता हुआ धनुष्रधारी व्याध उसकी ओर आ रहा था।

भिक्षु ने दुःख-भरे शब्दों में व्याघ से, कहा—"हाय! तुमने यह क्या किया? सिंह ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अकारण निरपराध की हत्या क्यों की?"

व्याध ने मन-ही-तन सोचा-"सिंह और निरपराध ?"

अपने दयाहीन कठोर जीवन में व्याध ने पहले-पहल यहीं पर करुणादेवी के दर्शन किए। वह चित्रांकित मूर्ति की तरह कुछ देर खड़ा रहा। उपगुप्त ने करुणा से परिष्ठावित दृष्टि उसके ऊपर निक्षेप की। आँखों ने देखा, हृदय ने हृदय का सन्देश समझ लिया।

व्याध के दोनों हाथ हिले। उसने कंघे से तूणीर निकालकर पंगा के वक्ष में फेंक दिया—उसकी निर्दयता गंगा में डूब गई। अपने बलिष्ठ हाथों से धनुष को दो टूक कर, पृथ्वी पर पटक दिया—उसकी कठोरता अन्तिम साँस लेने लगी। इसके बाद व्याध ने भिक्षु के चरणों में गिरकर कहा—''देव! यह मेरी अन्तिम हत्या है!''

उपगुप्त ने श्रमन मुख से आशीर्वाद दिया। व्याध अपने नवीनसंसार में श्रवेश करने के लिये चला गया। करणा उसकी पथ-१दर्शिका बनी। दयाद्र उपगुप्त ने भूमिशायी सिंह की ओर देखा—उसकी छाती में बुरी तरह से तीर घुसा हुआ था। भिक्षु उसे बड़ी कठिनता से गंगान्तट की ओर ले गया, और वहाँ जाकर उसका धाव धोने लगा। गंगा के चञ्चल हृदय में दशों दिशाओं में गीति-मुधा की वृष्टि करती हुई एक नाव जा रही थी। शरद् की निर्मल चाँदनी अच्छी तरह से खिल गई थी। वन-भान्त और गंगा की लहरों में अपूर्व शोभा अङ्कित हो रही थी।

उपगुप्त अपने कार्य में प्रवृत्त हुआ। सिंह के जीवन की आशा बहुत कम थी, किन्तु भिक्षु दत्त-चित्त हुआ, अपना कार्य कर रहा था।

नाव उसी ओर आने लगी। गान के स्वर अब उपगुप्त को स्पष्ट सुनाई देने लगे। उसने देखा—नाव में और कोई नहीं, वही मुक्त-कुन्तला रूपसी वासवदत्ता शरच्चन्द्र से आँख लड़ाती हुई, गा रही थी।

भिक्षु ने सिंह की छाती का तीर बाहर निकालने को हाथ बढ़ाया; अचानक गाना रुक गया। नाव भिक्ष के समीप आ लगी।

नाव में से वासवदत्ता चिकत होकर चिक्लाई—"भिक्षु, यह क्या करते हो ? क्या तुम्हें माल्म नहीं, जीवन-लाभ कर, यह भयङ्कर हिंस पशु अपने जीवन-दाता को नहीं पहचान सकेगा ?—यह तुम्हारा सर्वनाश कर डालेगा?"

उपगुप्त ने कहा—"रमणी तुम भूल रही हो। यह उन हिंस पशुओं से अधिक भयक्कर नहीं है, जिनका बाह्य सुन्दर है। यह उस सुन्दर रूप से अधिक भयंकर नहीं है, जिसकी ओट से मनुष्य का शत्रु, काम उसका बध करने के लिये कान तक श्रयञ्चा लींचे खड़ा है। यह उस सुन्दर मोह से अधिक भयानक नहीं है, जिसने अपने बन्धन से मनुष्य को बन्दी बना रक्खा है। यह हाथ में स्वर्ण-सुकुट लिये हुए छाया के समान निस्सार लोम-लालसा से अधिक भीषण नहीं है, जिसके पीछे मनुष्य अपने ध्येय-धर्म को भूलकर अनन्त जन्म और जगतों में फिर रहा है।"

वासवदत्ता कुछ न समझ सकी। प्रेम से अधीर होकर उसने कहा—"भिक्षु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रह गई, तुम नहीं आये। क्या भूल गये थे ?"

''नहीं, भूला नहीं। मैं आऊँगा, कुछ दिन बाद आऊँगा।"

"आज ही चलो भिक्षु! इससे अधिक सुन्दर अवसर फिर कब आवेगा! आच चन्द्रमा संसार को आलोकित कर रहा है। तुम मेरे गृह का अन्धकार दूर करो।"

"ठहरो।" कहकर मिक्षु धीरे-धीरे सिंह की छाती से तीर निकालने लगा।

वासवदत्ता ने कहा—''तुमने अपने सौन्दर्य के तीर से मुझे आहत किया है', पहले मुझे प्राण-दान दो।''

''धीरज रक्लो सुन्दरी ! मैं अवश्य आऊँगा ।

"कब आओगे?—जब तुम्हारी प्रतिक्षा करते-करते मेरे नेत्रों की ज्योति चली जायगी? दिन गिनते-गिनते जब समय मुझसे मेरा यौवन लीन लेगा?"

उपगुप्त ने उसकी ओर देखकर सोचा—"हैं, यह क्या ! इतना ज्ञान होने पर भी वह गड्ढे में गिर रही हैं !"

वासवदत्ता ने फिर कहा-"कब आओगे ?"

"इसी जीवन में।"

"इसी जीवन में ? वह बहुत बड़ी अविध है ।"

"तो फिर ?"

"इसी क्षण कहो।"

"नहीं।"

"इसी मास<sup>2</sup>"

''इसी वर्ष आऊँगा; इसे सत्य समझो।''

''मैं अपनी अँगुलियों पर दिन और खास में क्षण गिन्ँगी।''

वासवदत्ता चली गई। उपगुप्त मृत्राय सिंह के हृदय से तीर निकालने में त्रवृत्त हुआ।

3

शरद् गया, शिशिर गया, हेमन्त गया, किन्तु उपगुप्त नहीं आया। वासवदत्ता ने कई बार अश्रु-पूर्ण प्रतीक्षा की, किन्तु वह नहीं आया। उसने अनेक बार शृह्वार किया, सब व्यर्थ हुआ।

सुमन, सुगन्धि और संजीवनी को लेकर अन्त में वसन्त-ऋतु आई, फिर भी वह न आया। देखते-देखते अवधि भी वीतने को आई, पर उपगुप्त नहीं आया। वासवदत्ता अतृत-अश्रांत आँखों से उस कभी न आनेवाले को देखती रही। सब आए; जो नहीं आया, वह एक उपगुप्त था!

अविध के बीतने में दो ही महीने रहे। एक महीना रहा। संसार के पांथ-निवास में ठहरा हुआ पिथक, 'वर्ष' जाने की तैयारी करने छगा। उसने शिशिर का कम्बल कन्चे पर डाल लिया था, हेमन्त का बिस्तर बाँघ लिया था, वसन्त के पुष्प-वस्त्र सँमाल लिये थे, ग्रीष्म का लाता हाथ में, जूता पाँव में ले लिया था, वर्षा का रिक्त लोटा और डोर भी ले लिया था, उसने अपनी अन्तिम वस्तु शरद की चाँदनी को समेटने के लिये हाथ वढ़ाया, त्यों-ही वासवदत्ता ने विकल होकर कहा—"क्या सच मेरा प्रियतम इस साल नहीं आवेगा ?"

रात्रि का समय था। समस्त प्रथ्वी अन्धकार से डूबी हुई थी। वासवदत्ता का महल सहस्रों आलोक-मालाओं से जगमगा रहा था। ज्योति की किरण उसके स्वर्णाभूषणों में अतिकलित होकर उसके विलास-कक्ष को अपूर्व शोभा दे रही थी। असंख्य दीप-तारिकाओं के सुमन थे, जिनके बीच में वासवदत्ता का मुख चन्द्रमा बनकर शोभित था।

उस दिन वासवदत्ता के यहाँ उत्सव था। वह उत्सव उसके प्रेमी एक लक्षपति के स्वागतार्थ रचा गया था। एक ओर से संगीत की, दूसरी ओर से सुरा की धारायें बह रही थीं। बीच में अभागा लक्षपति ड्रवा जा रहा था !

अर्द्धरात्रि के व्यतीत होने से पिहले ही लक्षपित सुरा के प्रभाव से पूर्ण अचेत हो गया। उसे अपनी पराई किसी की सुधि न रही। संगीत बन्द हुआ। दासी, पारिचारिका-आदि सब बिदा हो गए। कक्ष में लक्षपित और वासवदत्ता के सिवा और कोई नहीं रहा। नहीं, नहीं. एक और पिशाचिनी बैठी हुई थी। वह कौन थी? वेश्या वासवदत्ता की परिछाया।

वासवदत्ता ने चारों ओर देखकर अपने सिरहाने से एक कटार निकाली। रात्रि के समय एक वेश्या के हाथ में कटार! यह क्या करना चाहती है ? जो मुखचन्द्र संगीत-मुधा की वर्षा करता है, क्या वह वज्र भी गिरा सकता है ?

वह उस अचेत लक्षपित का वध करने को बढ़ी। उसका कटार-युक्त हाथ आकाश की ओर उठा, मानों उसने कहा—"सावधान! ऊपर ईश्वर है, उसका भय कर!" पापीयसी उस मूक हाथ के संकेत को न समझ सकी। उसने वह कटार लक्षपित की छाती में भोंक दी। लक्षपित ने चीत्कार छोड़ी। उसके अन्तिम शब्द थे—"हाय! छलनामयी पिशाचिनी!"

रूपवती राक्षसी—सुकुमार पिशाचिनी-अपनी विजय पर प्रसन्न हुई ! इसी समय बाहर से किसी ने करण कण्ठ से पुकारा—"वासवदत्ता !"

कंपित वासवदत्ता ने गवाक्ष-द्वार मुक्त कर, कहा—"कौन ?" उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। गवाक्ष-द्वार से कक्ष का आलोक उस व्यक्ति के मुखमण्डल पर पड़ा—वह श्रमण उपगुप्त था।

वासवदत्ता ने हर्ष से कहा—''भिक्षु, तुम आगए ?'' उपगुप्त—''नहीं, किन्तु ज्ञीत्र ही आऊँगा !'' वासवदत्ता—''फिर, इस कुसमय में आने का कारण ?'' उपगुप्त—''कुछ नहीं, मैं अपने विहार को जा रहा था। यहाँ पर मुझे तुम्हारी याद आई। मैं यह जानने को उत्कण्टित हुआ कि तुम सो रही हो, या जाग रही हो।''

वासवदत्ता—''मैं जाग रही हूँ।''

उपगुप्त—''पर तुम्हारी दोनों आँखें वन्द हैं। अच्छा जाता हूँ, आज मुझे बहुत विलम्ब हो गया है।''

वासवदत्ता—"ठहरो, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है ?" उपग्रत—"हाँ।"

वासवदत्ता—''तुमने इस वर्ष के भीतर ही मुझसे मिलने का वचन दिया है'?'

उपगुत-"अभी वर्ष में कितने दिन शेष हैं ?"

वासवदत्ता—''केवल एक पक्ष ।''

उपगुप्त—"मैं अवस्य उसके भीतर ही आऊँगा।"

वासवदत्ता—"तुम झ्ठ बोल रहे हो, मुझसे छल कर रहे हो।"

उपगुत-- "अमिताभ का शिष्य झ्ठ नहीं वोलता, छल-कपट उसका धर्म नहीं है।"

उपगुप्त रजनी के अन्धकार में मिलकर अदृश्य हो गया। वासवदत्ता गवाक्ष-द्वार बन्द कर, छिप गई।

#### 8

वासवदत्ता ने धन के लिए लक्षपित का वध किया था। भेद खुल गया। वह न्यायालय में विचार के लिए उपस्थित की गई।

उसका धन उसके काम नहीं आया, उसके प्रेमी उसके काम नहीं आये, उसका अनुपम सौन्दर्य भी उसको दण्ड से मुक्त नहीं कर सका।

हतभागिनी को न्यायालय से शूली का दण्ड नहीं मिला। प्राणदण्ड उसके अशांत जीवन के लिए शान्ति थी। वह दण्ड न था,आशीर्वाद था। उसका रूप कुरूप किया गया। उसके चन्द्रवदन की आँखें निकाल हो गई, नाक-कान काट दिये गए, उसके मृणाल-कर छिन्न किये गये, उसकी धन-सम्पत्ति सब छीन ली गई।

जिस समय वासवदत्ता को यह भीषण दण्ड मिला, उस समय उसने बड़ें करुण स्वर से प्रार्थना की—"मैं एक सप्ताह का समय चाहती हूँ। मुझें अपने एक प्रेमी से मिलना है। वह इस सप्ताह के भीतर आ जावेगा। उसके बाद मैं अत्यन्त प्रसन्नता से वातक के हाथ और न्याय की तलवार को अपनी देह सौंप दूँगी।"

किसी ने उसकी विनय को स्वीकार नहीं किया । बातक ने वासव-दत्ता को कुल्प और कुल्सित कर, राज-पथ में छोड़ दिया । एक मनुष्य उसके साथ किया गया, जो उच्च स्वर से समस्त प्रजा को उसके पाप की कथा सुनाता था।

कितना भयानक और वीभल्त दृश्य था ! उसके क्षतों से रक्त और पीप बहता था, जिसमें मिक्लियाँ भिनिभिना रही थीं, हाथों से हीन होने-के कारण अभागिनी उनको उड़ा भी नहीं सकती थी। वह करुण शब्दों से केवल रुदन कर रही थी।

आज से पहले जो उसके सौन्दर्यं के उपासक थे, वे उससे घृगा करने लगे, दूर ही से वह देखकर भाग जाते थे। सब कोई उसके ऊपर यूक रहे थे। पथ का एक भिक्षक, लूला, लँगड़ा, कुष्ट-रोगी भी उसके स्पर्श से बचने का प्रयास कर रहा था।

जब उसके पास विश्व को आकर्षित करनेवाला रूप नहीं रहा, यौवन नहीं रहा, धन नहीं रहा, जब समस्त संसार उससे घुणा कर रहा था, वह जीव-मात्र की समवेदना से दूर थी, ऐसे दुर्दिन में उपगुप्त ने आकर उसके मस्तक पर अपना हाथ रक्खा।

वासवदत्ता ने चिकत होकर पुकारा—''कौन ?'' उपगुप्त ने उत्तर दिया—''मैं हूँ।'' वासवदत्ता, कण्ट-स्वर कुछ पहचान गई। अपना भ्रम मिटाने को उसने पूछा—"कौन, तुम उपगुप्त हो ?"

उपगुप्त—"हाँ मैं उपगुप्त ही हूँ।"

वासवदत्ता ने दीर्घ स्वास छोड़कर कहा—''छोट जाओ, तुम किस लिए आए ? क्या तुम मेरा उपहास करने आए हो ?''

उपगुप्त---''तुम मुझसे छौट जाने को कहती हो ! मैं तुम्हारे ही कहने के अनुसार तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे आने में विलम्ब नहीं हुआ है, अभी वर्ष पूरा होने में दो दिन रोष हैं।''

वासवदत्ता ने निराशा के स्वर में कहा—"हाय ! जब मेरी देह वसन्त की सुरिम से सौरभवती थी, तब तुम न आये। जब मेरी शोभा का चन्द्रमा पृथ्वी के ऊपर सुधा की वृष्टि कर रहा था, तब तुम न आए। जब घातक मेरे यौवन का अन्त करने के लिए प्रस्तर-खण्ड पर अपना शस्त्र तेज़ कर रहा था, तब भी तुम न आये। भिक्षु, क्या इतने अबोध हो ! मेरे सौन्दर्य का दीपक बुझ गया है, मेरी शोभा का सूर्य अस्त हो गया है ! ऐसे समय तुम किस लिए आए ?"

उपगुत— "मिगिनी ! मैं इन्द्रिय-मुख अथवा और किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। शारीरिक सौन्दर्य व्यर्थ हैं, तुम्हारा यह शरीर इसकी साक्षी देगा। धन भी निस्सार हैं, तुम्हारा अतुल ऐस्वर्य इसका उत्तर देगा। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहो तुम्हें क्या कहना है ?"

वासवदत्ता की आँखें खुळ गईं। उसने कहा—''मैं क्या कहूँ भिक्षु! तुम्हारे इस प्रश्न ने मेरे उत्तर को छीन लिया है। मुझे ज्ञात हो रहा हैं; जैसे मैं एक स्वप्न, एक छाया और एक मरीचिका के पीछे दौड़ रही थी। मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम मेरे समीप कुछ देर खड़े रहो। तुम्हारे स्पर्श से मेरी यातना कम हो रही हैं, तुम्हारे वचनों से मेरा सन्ताप दूर हो रहा है। भिक्षु-श्रेष्ठ, तुम ही कुछ कहो।''

उपगुत— "संसार के दुःखों की जड़ तृष्णा है, तुम इसी तृष्णा की दासी होकर भटकती रहीं। तुमने काम के हाथ अपना धर्म बेच दिया, तुमने धन के लिए अपने प्रेमी लक्षपित की हत्या की। आज इस दुःख के समय तुम्हारे काम कोई नहीं आया।"

वासवदत्ता—"हाय! भिक्षु, तुमने इससे पहले आकर मुझे ठोकर खाने से क्यों नहीं बचाया? तुम आए, किन्तु बडी देर में आए।"

उपगुत—'कुछ विलम्ब नहीं हुआ है, अभी बहुत समय है। तुम इस समय बाह्य नेत्रों से हीन हो, किन्तु तुम्हारे अन्तर-नेत्र खुल गये हैं। उठो, भगवान् बोधिसत्व का हाथ पकड़ों। वे तुम्हारे दु:ख दूर करेंगे। तुम्हें मुक्त करेंगे।"

वासवदत्ता के मरु-संसार में आकाश-मार्ग से मुधाविन्दु वरस गया। उसकी सात्विक प्रकृति जाग उठी, उसे संसार की क्षण-मङ्कुरता का बोध हुआ; बोध ही नहीं, अनुभव भी हुआ। उसने भिक्षु के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहा—"में प्रस्तुत हूँ। मुझे के जाओ, मेरा अंचल पकड़कर मुझे शान्ति के राज्य में के जाओ।"

भिक्षु ने अपने पवित्र करों से उसका स्पर्ध किया। दोनों संघ की ओर चले।

पाप-ताप से विदम्धा वासवदत्ता ने प्रायिश्वत की सुरसरि में स्नान किया, प्रबच्या ग्रहण कर, अपने शेष जीवन में शान्ति पाई।

# श्रीसुद्र्ञन

जन्मकाल रचनाकाल १८९५ ई० १९२० ई०

# कवि की स्त्री

### सत्यवान—

छात्रावस्था में मैं और मणिराम साथ-ही-साथ पढते थे। उस समय हम एक-दूसरे पर प्राण देते थे। वे बचपन के दिन थे। जब तक एक-दूसरे को देख न छेते, शान्ति न मिलती। उस समय हमें बुद्धि न थी। पीछे से प्रेम का स्थान बैर ने छे लिया था, दोनों एक-दूसरे के छहू के प्यासे हो गये थे। तब हम शिक्षित हो चुके थे। एफ्० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात हमारे रास्ते अलग-अलग हो गये। मणिराम मेडिकल कॉलिज में भर्ती हो गये। मैंने साहित्य-संसार में पाँच रक्ता। मुझे रुपये-पैसे की परवाह न थी, पूर्वजों की सम्पत्ति ने इस ओर से निश्चिन्त कर दिया था। दिन-रात कविता के रस में छवछीन रहता। कई-कई दिन घर से बाहर न निकलता । इन दिनों मेरे सिर पर यही धन सवार रहती थी। एक-एक पद पर घण्टों खर्च हो जाते थे। अपनी रचना को देखकर मैं गर्व से झुमने लग जाता था। कभी-कभी मुझे अपनी कविता में तलसीदास की उपमा और सरदास के रूपकों का स्वाद आता था। जब मेरी कवितायें पत्रों में निकलने लगीं. तब मेरा कवित्व का मद उत्तरने लगा। मद उत्तर गया, परन्त उसका नशा न गया। वह नशा प्रख्याति, कीर्ति और यश का नशा था। थोड़े ही वर्षों में मेरा नाम हिन्दी-संसार में प्रसिद्ध हो गया। मैं अत्र कुछ काम न करता था।

केवल बड़े-बड़े लोगों को पार्टियाँ दिया करता था। अब इसके बिना मुझे चैन न मिलता था। कविता में इतना मन न लगता था। पहले मेरा सारा समय इसी की मेंट होता था, पर अब वह जी-बहलावे की चीज़ हो गई थी। परन्तु जब कभी कुछ लिखता, तब रंग बाँध देता था। तुच्छ से तुच्छ विषय को भी लेता तो उसमें भी जान डाल देता था।

उधर मणिराम चिकित्सा के ग्रन्थों के साथ सिर फोड़ता रहा। पाँच वर्ष बाद एसिस्टेण्ट-सर्जरी को परीक्षा पास करके उसने अपनी दूकान लोल ली। परीक्षा का परिणाम निकलने के समय उसका नाम एक बार समाचार-पत्र में निकला था। इसके पश्चात् किर कभी उसका नाम पत्रों में नहीं लगा। इधर मेरी प्रशंसा में प्रति-दिन समाचार-पत्रों के पृष्ठ भरे रहते। वह दूकान पर सारा दिन बैठा रोगियों की बाट देखता रहता था। परन्तु उसका नाम कौन जानता था? लोग जाते हुए झिझकते थे। मैं उसकी ओर देखता तो घृणा से मुँह फेर लेता—जिस प्रकार मोटर में चढ़ा हुआ मनुष्य पैदल जानेवालों को घृणा से देखता है।

२

एक दिन एक पत्र आया। उसमें मेरी कवित्व-कला की बहुत ही प्रशंसा की गई थी। मेरा अस्तित्व देश और जाति के लिए सम्मान और गौरव का हेतु बताया गया था। मेरे पास ऐसे पत्र प्रायः आया करते थे। यह कोई नई बात न थी। कभी-कभी तो ऐसे पत्रों को देखकर झुँसला उठता था। हम पुरुषों की ओर से उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु किसी कोमलाङ्गी के साथ यह व्यवहार करने को जी नहीं चाहता। और यह भी किसी साधारण स्त्री की ओर से नहीं था। इसकी लेखिका देहरादून के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हृदयनारायण की शिक्षिता लड़की सावित्री थी, जिसने इसी वर्ष बी० ए० की परीक्षा पास की थी। जिसके सम्बन्ध में

समाचार-पत्रों में कई छेख निकले थे, परन्तु मेंने उन्हें पढ़ने की आव-स्यकता न समझी थी। इस पत्र ने सब-कुछ याद करा दिया। मैंने उन्हीं समय लेखनी पकड़ी, और जवाब लिखने बैठ गया। परन्तु हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा के पर्चे भी न लिखता होगा। एक-एक शब्द पर रकता था, और नये-नये शब्द ढूँढकर नये-नये विचार लेखनी के अर्पण कराता जाता था। मैंने सावित्री और उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा में कोष के सम्पूर्ण सुन्दर शब्द समाप्त कर दिये। अपनी तुच्छता को भी अंगीकार किया—"आप मेरी प्रशंसा करती हैं, यह आपका बड़प्पन है, अन्यथा मेरी किवता में धरा ही क्या है! न कल्पना में सौन्दर्य्य है, न शब्दों में मिठास। रिसकता किवता का प्रधान अक्ष है, वह मेरी किवता से कोसों दूर है। हम किव बन बैठते हैं, परन्तु किव बनना आसान नहीं। इसके लिए देखनेवाली ऑखें और सुननेवाले कान दोनों की आवश्यकता है,"—इत्यादि। कहने की आवश्यकता न होगी कि अपनी प्रशंसा करने का यह एक सम्य दंग है।

कुछ दिन पश्चात् इस पत्र का उत्तर आया—"यह नो कुछ आपने लिखा है, आप-जैसे महापुरुषों के योग्य ही है, अन्यथा मैं तो आपको टेनिसन और वर्षसवर्थ से बढ़कर समझती हूँ। आप कहते हैं कि आपकी कविता रस-हीन है। होगी। परन्तु, मुझ पर तो वह जादू का काम करती है। घण्टों रस-सागर में डुबिकयाँ लगाती हूँ। खाना-पीना भूल जाती हूँ। जी चाहता है, आप की लेखनी चूम लूँ।"

यह पत्र शराब की दूसरी बोतल थी। अन्तिम वाक्य ने हृद्य में आग लगा दी। मैंने फिर उत्तर दिया, और पत्र में हृद्य खोलकर रख दिया। किव अपने चाहनेवालों को आकाश में चढ़ा देते हैं। मैंने भी सावित्री की प्रंशसा में आकाश-पाताल एक कर दिया। लिखा—कारलाइल का कथन है कि किव केवल वही नहीं, जो किवता कर सकता है, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति जो किवता समझ सकता है, और उसके मर्भ तक

पहुँच सकता है, किव है। इस रूप में तुम भी किव हो। मैंने अच्छे-अच्छों को देखा है, किवता के महत्व को नहीं समझ सकते। परन्तु तुम तो बाल की खाल निकालती हो। तुम्हारी योग्यता पर मुझे आश्चर्य होता है। धन्य है भारत-भूमि, जिसमें तुम-जैसी देवियाँ खेलती हैं।

मैंने सैकड़ों उपन्यास पढ़े थे, अच्छी से अच्छी कवितायें देखी थीं, परन्तु जो रस, जो स्वाद सावित्री के पत्र में था, वह किसी में न पाया। यहीं जी चाहता था कि उन्हीं को पढ़ता रहूँ।

3

## सावित्री-

निस्सन्देह वे मुझे चाहते हैं, अन्यथा इस प्रकार तुरन्त ही उत्तर-प्रत्युत्तर न देते। आज पत्र लिखती हूँ, तीसरे दिन उत्तर आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों मेरे पत्र की राह देख रहे थे। उनके पत्र उनके कवित्व से अधिक सरस हैं। पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसी चुटकी लेते हैं कि मन अधीर हो उठता है। मैंने चित्र माँग भेजा था। उत्तर देते हें—''तुमने लिखा है कि चित्र भेज रही हूँ, परन्तु मुझे आज तक नहीं मिला। रिजस्ट्री की रसीद तो भेज दो, डाकखाने पर नालिश कर दूँ। वरवस मुझे अपना चित्र भेजना पड़ा, उत्तर में उनका चित्र आ गया। मेरा विचार सच्चा निकला। कैसे रसीले हैं! मुख पर राजकुमारों-जैसा लावण्य झलकता है। मेरे हृदय को पहले ही चैन न था, चित्र ने रहा-सहा भी छीन लिया। रात को नींद नहीं आती। उनकी अन्तिम कविता ने उनका हृदय मुझ पर खोल दिया है। 'प्रियतम से' कैसा प्यारा शिर्षक है! अक्षर-अक्षर से प्रेम टपकता है। इससे पहिली कविता 'पाती निहारकर' भी मुझ पर ही लिखी गई थी। लिखती हूँ, तुम मुझे कलिक्कत कर छोड़ोगे। यह तो

कहों, तुम मेरे पीछे पल्ले झाइकर क्यों पड़ गए हो ? एक और किवता 'एकान्त में' प्रकाशित हुई है। इससे जान पड़ता है, अभी तक कुँवारे हैं। तो मेरी ''परन्तु वे इतना परिश्रम क्यों करते हैं ? बहुत पढ़ना-लिखना मनुष्य को बाँस की तरह खोखला कर देता है। लिखती हूँ, किवता करना बन्द कर दो और अपने शरीर की ओर ध्यान दो। मुझे बड़ी चिन्ता रहती है। इसके बाद मैंने उनके सम्बन्ध में सब-कुछ माल्म कर लिया। वे इमारी बिरादरी के हैं, और कुँवारे हैं।

मेंनै पत्र लिखा। पहले पत्रों और इस पत्र में बहुत भेद था। इसमें कोई 'सङ्कोच', कोई 'बनावट' न थी—"तुम्हारे पत्रों से सन्तोप नहीं होता। जी चाहता है, प्रत्यक्ष दर्शन हों, तो गिरकर आपके पैरों को चूम हूँ। अब अधिक न तरसाओ। प्रतिक्षण सामने देखना चाहती हूँ। प्रायः सोते-सोते चौंक पड़ती हूँ। सोचती हूँ, तुम्हारे खाने-पीने का क्या प्रबन्ध होता होगा। रात को अधिक समय तक जागते तो नहीं रहते? स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, इसका पूरा ध्यान रक्खो। मुझे पत्र लिखना न भूलो। जी डर जाता है। मुझे अपने चरणों की दासी समझो।''

चौथे दिन उत्तर आया, तब मैं ज्मीन से उछल पड़ी। वे मेरे साथ विषाह करने से सहमत नहीं, प्रत्युत अधीर हो रहे थे। मैंने ऑलं बन्द कर लीं, और आनेवाले काल्पनिक सहवास का चिन्तन करके आनन्द के झ्ले में झ्लने लगी। इतने में किसी के पैरों की चाप सुनाई दी, मेरी ऑलें खुल गईं। देखा, छोटा माई प्रभाशङ्कर चित्रों का एक वण्डल हाथ में लिये खड़ा है। मैंने आश्चर्य-से पूछा—'प्रभा, यह क्या है?"

"बाबूजी कहते हैं, ये चित्र देखकर एक छाँट दो । प्रत्येक चित्र के साथ-साथ एक पत्र हैं, उसे भी पढ़ जाना ।"

यह कहते-कहते प्रभा ने वह बण्डल मेरे हाथ में दे दिया, और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैंने बण्डल खोला। इनमें उन पुरुपों के फोटो थे, जो मेरे साथ विवाह करना चाहते थे। मैंने मुस्कराते हुए सब पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली। कोई बैरिस्टर था, कोई इञ्जीनियर, कोई डॉक्टर, कोई ठेके दार, परन्तु मुझे कोई भी पसन्द नहीं आया। मेरे अन्तःकरण में एक ही मूर्ति के लिये स्थान था, और वहाँ पहले ही से वह मूर्ति विराजमान थी। फुर्ती से उठकर मैंने अपना सन्दूक खोला, और उसमें से उनका फोटो निकालकर उस पर Pessed शब्द लिखकर उसे बाबूजी के पास भेज दिया। वे स्तम्भित रह गए। उन्हें यह आशा न थी। वे समझते थे, मैं कोई लखपती का बेटा पसन्द करूँगी, परन्तु मैंने एक किय को जुना। वे निर्धन न थे, पर इतने धनाट्य भी न थे। मेरे चाहनेवालों में कई पुरुष ऐसे थे, जो उनको ख्रीद सकने का सामर्थ्य रखते थे। परन्तु प्रेम अन्धा कहा गया है, उसे देखना किसने सिखाया है ! बाबूजी मेरी इच्छा के अनुसार सहमत हो गये। उन्होंने मुझे बड़े लाइ-प्यार से पाला था। मेरी शिक्षा पर सहस्तों रुपये खर्च किये थे। इस विषय में भी उन्होंने पूरी स्वतन्त्रता दे रक्खी थी।

### ઇ

जिस बात का भय था, अन्त में वही हुआ। उन्हें बुख़ार आने लगा है। कुछ दिन हुए, उनके एक मित्र मिलने आये थे। वे कहते हैं कि डॉक्टरों को तपेदिक का सन्देह हैं। वह बात सुनकर बाबूजी बड़े व्याकुल हुए। सदैव उदास रहते हैं, —जैसे कोई रोग लग गया हो। उनकी इच्छा है कि में अब इस विवाह का विचार छोड़ दूँ। जलती आग में कृदना बुद्धिमत्ता नहीं है। परन्तु में इसकी परवाह नहीं करती। संसार की ऑखों में हम कुँवारी हैं, पर जब मन मिल गये, प्रेम की डोरी बँध गई, तब शेष क्या रह गया? अब मैं उनकी हूँ, और कोई रोग, कोई

शक्ति, कोई बळा मुझे उनसे अळग नहीं कर सकती । यहाँ तक कि मृत्यु को भी यह साहस नहीं। सावित्री ने सत्यवान को यमदूत के पंजे से छुड़ा छिया था। क्या मैं इन्हें नहीं बचा सक्टूँगी १ मैं भी सावित्री हूँ। इसी भारत की मिट्टी से मेरा जन्म हुआ है, मैं उसके कारनामें को फिर ज़िन्दा कर दिखाऊँगी।

सायंकाल हो गया, वाबूजी अपने कमरे में बैठे थे। मुझे चिन्ता हुई। यह समय उनके क्लब जाने का था। सर्दी-गर्मी में बराबर जाते थे। यह उनका नियम था—जिसमें कभी बुटिन आती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, और धीरे से बोली—"क्यों, आज आप क्लब नहीं गये?"

बाबूजी ने कोई उत्तर न दिया ।

मैंने कहा—'आप उदास दिखाई देते हैं ?''

बाबूजी ने कहा--- "तुम्हें इससे क्या ?"

"आपका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा।"

"कोई परवाह नहीं।"

"आपका खाना आधा भी न रहा।"

''मैं यह सब कुछ जानता हूँ।''

"किसी डॉक्टर को दिखाइये, रोग का बढ़ाना अच्छा नहीं।"

"अब मेरा डॉक्टर यमराज ही होगा !"

मेरी ऑखों में ऑस आ गये, िसर नीचे झक गया। बाबूजी दूसरी ओर देख रहे थे, परन्तु मेरे ऑसू उन्होंने देख िरुये। बात-चीत का रंग बदल गया। वे बोले—''सावित्री, मैं तो अपने भाग्य को रो रहा हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है ?''

मैंने उनकी ओर इस प्रकार देखा, जैसे उन्होंने मुझपर कोई बड़ा अत्याचार किया हो, और कहा—"आप मेरे पिता हैं, क्या आप भी मेरे इन आँसुओं का रहस्य नहीं समझते ? आपकी प्रत्येक बात छिपी कटार हैं, प्रत्येक वचन विष में बुझा हुआ वाण। आपके मित्र हैं, सुद्धृद् हैं, काम-काज हैं, क्छब है। आप बाहर चले जाते हैं, मैं बैठी कर्मों को रोती हूँ। मैं लड़की हूँ। लड़कियों के मुँह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। परन्तु क्या करूँ १ देखती हूँ, मेरे जीवन का सर्वस्व लुट रहा है। चुप कैसे रहुँ १ आप देर करके मेरे भविष्य को अन्यकारमय बना रहे हैं।"

बाबूजी ने आतुर होकर कहा—"परन्तु सावित्री, देखकर मक्खी निगलना आसान नहीं। क्या तुझे विश्वास है, कि वह तेरी सेवा-सुश्रृषा से अच्छा हो जायगा ?"

"हाँ, मुझे विश्वास हैं, कि मैं उन्हें बचा हूँगी। किव बे-परवाह होते हैं, प्रायः पढ़ने-लिखने में लगे रहते हैं। मैं उन्हें जीवन के समस्त झंझटों से निश्चिन्त कर दूँगी। कहूँगी—पहले अपने स्वास्थ्य की ओर देखो, पीछे किवता भी हो लेगी। नौकरों के हाथ की रोटियाँ खाते हैं, खाया-पिया क्या तन लगेगा? स्तुति करने को सभी हैं, सहानुभृति किसी में नाम को नहीं।"

बाबूजी पर मेरी इन बातों का बहुत ही प्रभाव हुआ। कुछ समय के छिये उनका मुँह बन्द हो गया। फिर बोले—"यह सब ठीक है, परन्तु कहने और करने में बहुत भेद हैं। मुझे सन्देह हैं, कि जो-कुछ तुम कह रही हो, उसे कर भी सकती हो, या नहीं!"

मेरा मुख लाल हो गया—जैसे भरे-बाज़ार सिर से दुपट्टा उतर गया हो। फिर सम्मलकर बोली—''मैं अपने बचनों के उत्तरदायित्व से अपिरिचित नहीं। जो-कुछ कहा है, करके दिखा दूँ गी।'

"यह सब भावना की बातें हैं,समय पर धुएँ की नाई उड़ जाती हैं।" "मेरे विचार में संसार भावनाओं पर ही जीता है।"

बाबूजी चुप हो गये, कोई उत्तर न स्झा। थोड़ी देर सिर झकाकर सोचते रहे। तब एकाएक उठे, और मुझसे कुछ कहे-मुने बिना बाहर चले गये।

L

विवाह हो गया। वह बात स्ठी निकली। उन्हें कोई रोग न था। यह सब किसी की दुष्टता थी। उनका स्वास्थ्य देखकर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। मुख पर लाली हैं, नेत्रों में ज्योति। मुझे देखते ही कली की नाई खिल जाते हैं। मैंने कई कियों के चरित्र पढ़े हैं, और एक दोष धायः सब में पाया है। वह यह, कि उनका आचरण कुछ इतनः पवित्र नहीं होता। परन्तु उनके विषय में यह कल्पना करना भी पाप है।

वह बहुत ही शरमीले हैं ; किसी पराई स्त्री के सामने आँख नहीं उठाते। वह इसे भी सदाचार से गिरा हुआ समझते हैं। मेरी कोई सहेली आ जाती, तो उठकर अन्दर चले जाते थे। मैं बहुतेरा समझाती हूँ । कहती हूँ, तुम मर्द हो । यदि स्त्री पर्दा नहीं करती, तो पुरुष क्यों करे ? परन्तु वह हँसकर टाल देते हैं।। मुझे उन पर पूरा-पूरा विश्वास है। मैं समझती हूँ, सब कुछ हो सकता है, परन्तु उनके मन में मैळ नहीं आ सकता। ऐसा पुरुष मिल जाना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने अपने-आपको मुझ पर छोड़ दिया है। घर-बाहर का स्याह-सफेद सब मेरे ही हाथ में है। कपड़े तक स्वयं नहीं बदलते। यदि में न कहूँ, तो पूरा अठ-वाड़ा निकल जाता है, और उन्हें ध्यान भी नहीं आता कि कपड़े मैंले हो गये हैं। उनके दूध का, फलों का, कमरे की सफाई का मुझे ही प्रवन्य करना पड़ता है। सोचती हूँ, यदि मेरे स्थान पर कोई दूसरी बेपरवा मनमानी करनेवाली स्त्री आ जाती तो क्या होता ? घर में धूल उड़ने लगती। थोड़े ही दिनों में बीमार हो जाते। उन्हें अपने दफ्तर की संपाई का भी ध्यान नहीं। उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। नौकर सिर चढ़ा रक्खे थे, अब ये सँभल गये हैं। ये निगोड़े आप से आप तो कोई काम करते ही नहीं। जब तक सिर पर न खड़े रहो, तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कभी कभी मुझे उन पर क्रोध भी आ जाता है। वे क्यों दबदवें से काम नहीं लेते ? मैं चार दिन के लिए बाहर चली जाऊँ, तो घर में कीड़े रेंगने लगें।

एक दिन मैंने कहा—''सारे भारतवर्ष में तुम्हारी कविता की धाक बँधी हुई है, परन्तु क्या यह भी किसी को पता है कि तुम इतने बेपरवा, ऐसे आलसी हो ?''

उन्होंने हँसकर उत्तर दिया—"तुम एक लेख न लिख दो।" "बदनाम हो जाओगे।"

"उसमें कुछ भाग तुम्हें भी मिल जायगा।"

"मैं क्यों लेने लगूँ ? तुम इँसकर टाल देते हो। तनिक सोचो तो सही, ऐसी वेपरवाही भी किस काम की ?"

"मैंने तुम्हें घर की रानी बना दिया।"

"मैंने धीरे से कहा-- "घर की रानी तो मैं बनी, परन्तु तुम अपने दफ्तर की ओर तो ध्यान करो।"

''मैं तुम्हें अपना सुपरिण्टेण्डेण्ट समझता हूँ ।''

में रूठकर चली गई। परन्तु हृदय आनन्द के हिलोरे ले रहा था; जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रतिविभ्य जल पर तैरता है। दूसरे दिन प्रात:-काल मैं उनके दफ़्तर की ओर गई, तो दरवान के साथ एक छोटा-सा बोर्ड लटकता देखा। उस पर लिखा था—"सावित्री देवी, बी० ए०, मुपरिण्टेण्डेण्ट।"

मैंने उसे जल्दी से उतारकर उनके सामने जा फेंका, और कहा, 'ये शरारतें देख लोग क्या कहेंगे ?'

उन्होंने मेरी ओर देखा तो मुस्कराकर भुजायें फैला दीं।

દ્દ

सन्ध्या का समय था। मैंने अपनी सब से बढ़िया पोशाक पहनी, अौर पास जाकर कहा—"बाहर चलोगे। घूम आयें?"

वे इस समय कविता में मग्न थे। धीरे से बोले, "इस समय बात न करो। बड़ा विचित्र भाव स्झा है, उसको प्रकट करने के लिए शब्द हूँ द रहा हूँ।"

मुझे विष-सा चढ़ गया। कैसे पुरुष हैं— सदा अपनी ही धुन में मझ रहते हैं। इतना भी नहीं होता, मेरी किसी समय तो मान लिया करें। पहले मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे; परन्तु अब तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इनका हृदय प्रेम से सून्य हो गया है। हाँ, कविता में हृदय निकाल-कर रख देते हैं।

मेरी ऑखों से आग बरसने लगी, मुँह से बोली—''सदा कविता ही सूझती रहती है, या किसी समय संसार का भी ध्यान आता है ?''

"इस कविता से कवि-संसार में शोर मच जायगा।"

"तुम्हें मेरा भी ध्यान है, या नहीं ?"

"यह अपने हृदय से पूछो।"

"मैं हृदय से नहीं पूछती, स्वयं तुमसे पूछती हूँ। तनिक ऑखें उटाकर उत्तर दो न।"

''यह कविता देखकर फड़क उठोगी। ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं लिखी।'

मैंने हताश-सी होकर कहा— "मेरी बड़ी इच्छा थी, कि आज थोड़ा घूम आती, इस कविता ने काम बिगाई दिया। जी चाहता है, कागज़ छीनकर दावात तोड़ दूँ।"

"दावात काग्ज़ की हानि साधारण बात है, परन्तु ये विचार फिर न मिलेंगे। आज अकेली चली जाओ।"

''मेरा मन नहीं मानता।'

उन्होंने हाथ से इशारा किया, और फिर शुक्र गये। मेरे हृदय में वर्छी-सी लगी। उन्हें कविता का ध्यान है, मेरा नहीं। संसार में नाम चाहते हैं, परन्तु घर में प्रेम नहीं चाहते। यहाँ से चली, तो हृदय पर बोझ-सा प्रतीत हुआ। अकेली सैर को निकल गई, परन्तु चित्त उदास था; सैर में जी न लगा। हारकर एक पुल पर बैठ गई, और अपनी दशा पर रोने लगी। इन आँ धुओं को देखकर पहले बाबू जी व्याकुल हो जाते थे। विवाह हुआ, तो मेरे सुख-दुःख का मार एक किव को सौंपा गया। परन्तु अब इन आँ धुओं को देखनेवाला, इन पर कलेजा मलनेवाला कोई न था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मेरी नाव नदी के धार में वेग से बही जाती है, और उस पर कोई मल्लाह नहीं। मैं अपनी बेबसी पर कुढ़ती थी। कभी-कभी आँख उठाकर देख भी लेती थी, कि कदाचित् आ रहे हों। प्रेम आशा नहीं छोड़ता।

मेरी आँखें जल की ओर थीं। सोचती थीं, यदि कोई शक्ति मन्त्र-बल से मुझे जल की तरङ्ग बना दे, तो गंगा की तरंगों में खेलती फिर्हें। एकाएक आँखें अपक गई, निद्रादेवी ने इच्छा पूरी कर दी। मैं गंगा में गिर गई। बहुतेरे हाथ-पाँच मारे, पर निकल न सकी—प्रवाह में बहने लगी।

सुधि आई, तो मैं घर पर थी। व सामने खड़े थे, कुर्सी पर एक डॉक्टर बैठा था।

उन्होंने कहा—"अच्छी बचीं, इनका धन्यवाद करो। ये मेरे मित्र डॉक्टर मणिराम हैं। आजकल काशी में इनके नाम की पूजा होती है। नदी में न कूद पड़ते तो, तुम्हारा अचना असम्भव था।"

मैं घीरे-घीरे उठकर बैठ गई। साड़ी को सिर पर कर लिया, और डॉक्टर साहब की ओर देखा, मगर ऑखें न मिल सकीं। मैंने "परमात्मा आपका भला करे"—कहा, और ऑखें छका लीं। परन्तु हृदय में हलचल मची हुई थी। चाहती थी, ये उठकर चले जायें। मेरा विचार था, इससे मेरा धीरज वापस आ जावेगा। परन्तु जब वे चले गये, तब जान पड़ा, मैं भूल पर थी। व्याकुलता बढ़ गई। पानी की सैर को गई थी, आग खरीद लाई।

3

## मणिराम-

रात हुई, परन्तु मेरी ऑख में नींद न थी। उसे सावित्री की ऑखों ने चुरा लिया था। उसमें कैसा आकर्षण था, कैसी बेबसी थी, जैसे कोई कदी लोहे के जँगले के अन्दर स्वतन्त्र सृष्टि को देखता है और आह मारकर पृथ्वी पर बैठ जाता है। उसकी ऑखों बार-बार मेरी ओर उठती थीं, परन्तु वह उन्हें उठने न देती थी, जिस प्रकार माँ अपने अबोध बालक को पराये खिलौने पकड़ते देखकर गोद में उठा लेती है। उस समय बालक किस प्रकार मचलता है, कैसा अधीर होता है; चाहता है, कि माँ लोड़ दे तो खिलौना लेकर भाग जायँ। यही दशा सावित्री की थी। सत्यवान वहीं डटा रहा। यदि दो मिनट के लिये भी टल जाता तो जी भरकर देख लेता। बैसी सुन्दर है, जैसे चम्पा का फूल!

दूसरे दिन दूकान को जा रहा था, तो उसे दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने मेरी ओर प्यासे नयनों से देखा और मुस्करा दिया। इस मुस्कराहट में विजली थी। मेरा धेर्य छूट गया। दूकान पर जी न लगा। सारे दिन साँझ की प्रतीक्षा करता रहा। पल-पल गिनते दिन समाप्त हुआ और मैं घर को वापस लौटा। पैर भूमि पर न पड़ते थे। इस समय मैं ऐसा प्रसन्न था, जैसे किसी को कुछ मिलनेवाला हो। सत्यवान के मकान के पास पहुँचा, तो पैर आप से आप रक गये, ऑखें दरवाजे पर जम गईं। सहसा वह अन्दर से निकली,और दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने मुँह से कुछ न कहा, परन्तु ऑखों ने इदय के पद खोल दिये। इन ऑखों में कैसा प्रेम था, कैसा चाव और उसके साथ स्त्रियों की स्वामाविक लज्जा। चटनी में खटाई के साथ शक्कर मिली हुई थी। मैं मतवाला-सा हो गया, और इस्मता-झामता घर पहुँचा,—जैसे किसी ने

शत्रु का दुर्ग विजय कर लिया हो।

कई दिन बीत गये। नयनों का प्रेम-गाश दृढ़ होता गया। अब उसे देखकर जी न भरता था। ओस की बूँदों से किसी की प्यास कब बुझी है ? तृष्णा अपने पैर आगे बढ़ा रही थी। अन्तःकरण सावधान करता था, जैसे भय के समय कोई लाल झण्डी दिखा दे। परन्तु कामदेव उस ड्राइवर के समान परवा न करता था, जिसने शराब पी ली हो। यह शराब साधारण शराब न थी। यह वह शराब थी, जो धर्म-कर्म सब चूरेह में झोंक देती है और मनुष्य को बलात् भय के मुँह में डाल देती है। यह काम-वासना की शराब थी।

एक दिन बहुत रात गये घर छोटा। चित्त दुर्खा हो रहा था, जैसे कोई भारी हानि हो गई हो। परन्तु सावित्री दरवाजे पर ही खड़ी थी। मैं गद्गद, प्रसन्न हो गया। घाटा पूरा हो गया। सारा कोध, दुःख दूर हो गया। सावित्री ने कहा—"आज आपको बड़ी देर हो गई।"

परन्तु आवाज थरथरा रही थी।

मेरा कलेजा धड़कने लगा। शरीर पसीना-पसीना हो गया। छात्रा-वस्था में हमने सैकड़ों मुद्दें चीरे थे। उस समय भी यह अवस्था न हुई थी। एक-एक अंग काँपने लगा। मैंने वड़ी किटनता से अपने-आप को सँभाला, और उत्तर दिया—"जी हाँ, कुछ मरीज़ देखने चला गया था, आप दरवाजे पर खड़ी हैं क्या किसी की प्रतीक्षा है ?"

"हाँ, उनकी राह देख रही हूँ।"

"क्या आज कोई कवि-सम्मेलन है' <sup>?</sup>"

"कवि-सम्मेलन तो नहीं। एक जलसे में गये हैं, वहाँ उन्हें अपनी नवीन कविता पढ़नी है।"

"तो बारह बजे के पहले न लैं:टैंगे।"

सावित्री ने तृषित नयनों से मेरी ओर देखा, और एक मधुर कटाक्ष से ठण्डी साँस भरकर कहा—''घर में जी नहीं लगता।'' ''अभी तो आठ ही बजे हैं।''

"जी चाहता है, कि घड़ी की सुइयाँ घुमा दूँ।"

मेरे पैर न उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई विचित्र नाटक हो रहा हो। परन्तु कोई देख न ले, इस विचार से पैर उठाने पड़े। हमें धर्म का विचार हो, या न हो, परन्तु निन्दा का विचार अवश्य होता है। सावित्री ने मेरी ओर ऐसी ऑखों से देखा, मानो कह रही है— "क्या तुम अब भी नहीं समझे ?"

में आगे वढ़ा, परन्तु हृदय पीछे छूटा जाता था। वह मेरे वहा में नथा। घर जाकर चित्त उदास हो गया। सावित्री की मूर्ति आँखों में फिरने लगी। उसकी मधुर वाणी कानों में गूँजने लगी। में उसे भूल जाना चाहता था। मुझे डर था, कि इस कूचे में पैर रखने से निन्दा होगी। मुझे पर उँगलियाँ उटने लगेंगी। लोग मुझे भलामानस समझते हैं। यह करत्त मेरा सर्वनाश कर देगी। लोग चौंक उठेंगे। कहेंगे—'कैंसा भलामानस प्रतीत होता था, परन्तु पूरा गुरुवण्टाल निकला!" प्रैक्टिस भी कम हो जायगी। वह विवाहिता स्त्री हैं। उसकी ओर मेरा हाथ बढ़ाना बहुत ही अनुचित हैं। परन्तु ये सब युक्तियाँ, सब विचार जल की तरंगें थीं। जितनी जल्दी उठती हैं, उससे जल्दी टूट जाती हैं। वायु का हल्का-सा थपेड़ा उनका चिन्ह तक मिटा देता है। मनुष्य कितना दुर्बल, कितना बेबस है!

दूसरे दिन में सत्यवान के घर पहुँचा। परन्तु पैर छड़्खड़ा रहे थे— जैसे नया-नया चोर चोरी करने जा रहा हो। उस समय उसका हृदय किस प्रकार घड़कता है। कहीं कोई देख न छे! मुँह का रंग भेद न खोछ दे। कभी कभी भलमनसी का विचार भी आ जाता था। पैर आगे रखता था, परन्तु पीछे हट जाता था। परन्तु मैंने एक छलाँग भरी और अन्दर चला गया। इस समय मेरे होंठ सूख रहे थे।

सत्यवान ने मुझे देखा, तो कुर्सी से उछल पड़ा, और बड़े आदर से

मिला । देर तक बातें होती रहीं । सावित्री भी पास बैठी थीं । मेरी ऑखें बराबर उसके मुख पर अटकी रहीं । पहले चोर था, अब डाक् बना । सावित्री की झिझक भी दूर हो गई । बात-बात पर हँसती थी । अब उसे मेरी ओर देखने में सङ्कोच न था । लजा के स्थान पर चपलता आ गई थी । यहाँ से चला तो ऐसा प्रसन्न था, जैसे इन्द्र का सिंहासन मिल गया हो । तत्पश्चात् रास्ता खुल गया । दिन में कई बार साबित्री के दर्शन होने लगे । रात को दो-दो घण्टे उसके पास बैठा रहता । मेरा और साबित्री का ऑखों-ऑखों ही में मन मिल गया । पर सत्यवान को कुल पता न था । कल्पना-सागर से विचारों के मोती निकालनेवाला कवि, बहुत दूर तक दृष्टि दौड़ानेवाला तत्वदर्शी विद्वान् अपने सामने की घटना को नहीं समझता था । उसकी कविता दूसरों को जगाती थी, परन्तु वह स्वयं सोया हुआ था;—-उस अनजान यात्री के समान जो नौका में बैठा दूर के हरे-हरे ऊँची-ऊँची पहाड़ियों को देख-देख कर झूमता है, परन्तु नहीं जानता कि उसकी नाव भयानक चट्टान के निकट पहुँच रही है । सत्यवान विनाश की ओर बढ़ रहा था ।

ረ

# सावित्री—

कितना अन्तर है। मणिराम की आँखें हृदय में आग लगा देती थीं। निकट आते तो में इस प्रकार खिंची जाती, जैसे चुम्बक लोहे की सूई को खींच लेता है। कैसे भोले-भाले लगते थे, जैसे मुख में जीभ ही ब्र हो। परन्तु मेरे पास आकर इस प्रकार चहचहाते हैं, जैसे बुलबुल फूल की टहनी पर चहचहाती है। उनके बिना अब जी नहीं लगता था। मकान काटने को दौड़ता था। चाहती थी, मेरे पास ही बैठे रहें। किसी ने मुँह से तो नहीं कहा, परन्तु आँखों से पता चला कि महल्ले की स्त्रियाँ सब कुछ समझ गई हैं। मेरी ओर देखतीं तो मुस्कराने लगतीं। इतना हीं नहीं, अब वह भी अपने विचारों से चौंक उठे। किव थे, कुछ मूर्ख नहीं। बेपरवा थे, अब हाथ मल-मलकर पछताने लगे। संसार जीतते थे, परन्तु घर गवाँ बैठे। सदैव उदासीन रहते थे। रात को सो नहीं सकते थे। बात करती तो काटने को दौड़ते। आँखों में लहू उतर आता था। न खाने की ओर ध्यान था, न पीने की ओर। कई-कई दिन स्नान न करते थे। अब मुझे न उनके कपड़े बदलवाने का शौक था, न उनके खाने-पीने का प्रबन्ध करती थी। कभी इन बातों में आनन्द आता था, अब इतने से जी घबराता था। कुछ दिन पश्चात् प्रयाग के एक प्रसिद्ध मासिक-पत्र में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई, जिसका पहला पद था—

## भयो क्यों अनचाहत को संग ।

कविता क्या थी, अपनी अवस्था का चित्र था। मेरी आँखों से आग बरसने लगी। शेरनी की नाई बिखरी हुई उनके सामने चली गई और बोली—"यह क्या कविता लिखने लगे हो अब?"

उन्होंने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा, जो पत्थर को भी मोम कर देतीं। शोक और निराशा का पूरा नमूना थीं। धीरे से बोछे—''क्या है ?''

"यह कविता पढ़कर लोग क्या कहेंगे?"

''किव जो कुछ देखता है, लिख देता है। इसमें मेरा दोष क्या है?'' मैंने तनिक पीछे हटकर कहा—''तुमने क्या देखा है?''

"सावित्री, मेरा मुख न खुलवाओ । अपने अचल में मुँह डालकर देख लो, मुझसे कुछ छिपा नहीं।"

़ मैंने क्रोध से कहा—''गालियाँ क्यों देते हो ?''

"गालियाँ इससे लाख गुना अच्छी होतीं।"

"तो तुम्हें मुझ पर सन्देह है ?"

"सन्देह होता तो रोना काहे को था, अब तो विश्वास हो चुका। कान घोखा खा सकते हैं, परन्तु आँखें भूल नहीं करतीं। मुझे यह पता न था कि मेरा घर इस प्रकार चौपट हो जायगा।"

मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। पर प्रकृति, जहाँ दुराचार को जाना होता है, वहाँ निर्लजता को पहले भेज देती है। ढिटाई से बोली—"तुम कविता लिखो, तुम्हें किसी से क्या ?"

"घावों पर नमक छिड़कने आई हो ?"

"मेरी ओर देखते ही न थे। उस समय बुद्धि कहाँ चली गई थी।"
"मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। नहीं तो आज हाथ न मलता।"

"परन्तु लोग तुम्हारी वाहवा कर रहे हैं। जिस पत्र में देखो तुम्हारी ही चर्चा है, पढ़कर प्रसन्न हो जाते होगे।"

यह मुनकर वे खड़े हो गर्य। नेत्रों में पागलों की-सी लाली चमक रही थी, चिल्लाकर बोले—''अपनी मौत को न बुलाओ, मैं इस समय पागल हो रहा हूँ।''

"तो क्या मार डालोगे ? बहुत अच्छा, यह भी कर डालो । अपने जी की इच्छा पूरी कर लो।"

उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, जिस प्रकार सिंह अपने आखेट को मारने से पहले देखता है, और झपटकर आलमारी की ओर बढ़े। मेरा कलेजा घड़कने लगा। दौड़कर बाहर निकल गई। मेरा विचार था, वे मेरे पीछे दौड़ेंगे, इसलिए घर के बाहर मैदान में जा खड़ी हुई। परन्तु सॉस फूली हुई थी। मृत्यु को सामने देख चुकी थी। परन्तु वे बाहर न आये। थोड़ी देर पीछे 'दन' का शब्द सुनाई दिया। मैं दौड़ती हुई अन्दर चली गई। देखा—वे फर्श पर तड़प रहे थे। मृत्यु का हस्य देखकर मैं डर गई। परन्तु मुझे दुःख नहीं हुआ। कहीं मुकदमे की लपेट में न आ जाऊँ, यह चिन्ता अवस्य हुई।

दो मास बीत गये थे। मैं अपने आँगन में बैठी मणिराम के लिए नेकग्रई बुन रही थी। मैंने लोकाचार की परवा न करके उनसे विवाह का निश्चय कर लिया था। लोग इस समाचार से चौंक उठे थे। परन्तु

में उनके मरने से प्रसन्न हो रही थी। समझती थी, जीवन का आनन्द अब आयेगा। अचानक नौकर ने आकर डाक मेरे सामने रख दी। इसमें एक पैकेट भी था। मैंने पहले उसे खोला। यह मेरे मृतक पति की कवि-ताओं का संग्रह था। मैंने एक-दो कविताएँ पढीं। हृदय में इलचल मच गई। कैसे ऊँचे विचार थे, कैसे पवित्र भाव, संसार की मिलनता से रहित ! इनमें छल न था, कपट न था । इनमें आध्यात्मिक सुख था, शान्ति थी। मेरी आँखों से आँसू बहुने छगे। एकाएक तीसरे पृष्ठ पर दृष्टि गई। यह समर्पण का पृष्ठ था। मेरा लहू जम गया। पुस्तक मेरे नाम समर्पित की गई थी। एक-एक शब्द से प्रेम की लपट आ रही थी। परन्तु इस प्रेम और मणिराम के प्रेम में कितना अन्तर था। एक चन्द्रमा की चाँदनी के समान शीतल था, दूसरा अग्नि के समान दग्ध करनेवाला। एक समुद्र की नाईं गहन-गम्भीर, दूसरा पहाड़ी नाले के समान वेगवान। एक सचाई था--परन्तु निःशब्द, दूसरा झूठ था-पर बड़ बोला। मेरी आँखों के सामने से पर्दा उठ गया। सतीत्व के उच्च शिखर से कहाँ गिरने को थी, यह मैंने आज अनुभव किया। उठते हुए पैर रक गये। मैंने पुस्तक को आँखों से लगा लिया और रोने लगी।

इतने में मिणराम अन्दर आये। मुख आनेवाले आनन्द की कल्पना से लाल हो रहा था। उनके हाथ में एक बहुमूल्य माला थी, जो उन्होंने मेरे लिए बम्बई से मँगवाई थी। वह दिखाने आये थे। मुझे रोते देखकर ठिठक गये, और बोले—'क्यों रो रही हो ?''

''मेरी आँखें खुल गई हैं।''

"यह अपनी माला देख लो। कल विवाह है।"

"अब वावह न होगा।"

"सावित्री, पागल हो गई हो ?"

"परमात्मा मुझे इसी प्रकार पागल बनाये रक्खे।"

मणिराम आगे बढ़े। परन्तु मैं उठकर पीछे हट गई, और दरवाजे

की ओर संकेत कर बोली—"उघर।"

उस रात मुझे ऐसी नींद आई, जैसी इससे पहले कभी न आई थी। मैंने पित को ठुकरा दिया था, परन्तु उनके प्रेम को न ठुकरा सकी। मनुष्य मर जाता है, उसका प्रेम जीता रहता है।

# एथेंस का सत्यार्थी

यह उस बीते हुए युग की कहानी है, जब यूनान ऐश्वर्य और सम्यता के शिखर पर था और संसार की सर्वोत्तम सन्तान यूनान में उत्पन्न होती थी। रात का समय था, काव्य और कला की कभी न भूलनेवाली प्राचीन नगरी एथेन्स पर अन्धकार छाया हुआ था। चारो तरफ सन्नाटा था, चारो तरफ निस्तब्धता थी—सब बाज़ार खाली थे, सब गिलयाँ निर्जन थीं और यह सुन्दर और आबाद नगरी रात के अँधेरे में दूर से इस तरह दिखाई देती थी, जैसे किसी जंगल में धुँधली-सी अपूर्ण छाया का पड़ाव पड़ा हो।

पूरी नगरी पूरा विश्राम कर रही थी। उसके विद्वान् और विलासी बेटे अपनी-अपनी शय्या पर बेसुध पड़े थे। रँग-शालाएँ खाली हो चुकी थीं, विलास-भवनों के दीपक बुझा दिये गये थे, और द्वारपालों की आँखों की पलकें नींद के लगातार आक्रमणों के सामने झुकी जाती थीं; परन्तु एक नवयुवक की आँखें नींद की शान्ति और शान्ति की नींद दोनों से वंचित थीं।

यह देवकुलीश एक विद्यार्थी था, जिसकी आत्मा सत्य-दर्शन की प्यासी थी। वह एक बहुत बड़े धनवान् का बेटा था, उसकी सम्पत्ति उसके लिए हर तरह का विलास खरीद सकती थी, वह अत्यन्त मनोहर था, यूनान-माता की सबसे सुन्दर बेटियाँ उसके प्रेम में पागल हो रहीं थीं। वह बहुत उच्चकोटि का तत्व-वेत्ता था। उसकी साधारण युक्तियाँ भी विद्यालय के अध्यापकों की पहुँच से बाहर थीं; परन्तु उसे इस पर भी शान्ति न थी। वह सत्यार्थी था। वह सत्य की खोज में अपने-आप को

मिंटा देने पर तुला हुआ था। वह इस रास्ते में अपना सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार था। मर्त्य-छोक की नाशवान् खुशियाँ उसके लिये अर्थ-हीन वस्तुएँ थीं। यौवन और सौन्दर्य की सजीव मूर्तियों में उसके लिये कोई आकर्षण न था। वह चाहता था, किसी तरह सत्य को एक बार उसके वास्तविक रूप में देख ले। वह सत्य को वेपरदा, नंगा देखना चाहता था। ऐसा नहीं जैसा वह दिखाई देता है, बल्कि ऐसा जैसा वह वास्तव में है। वह अपनी इस मनोरथ-सिद्धि के लिये सब कुछ करने को तैयार था।

देवकुलीश रात-दिन पढ्ता था।

पढ़ता था और सोचता था। सोचता था और पढ़ता था, मगर उसके स्वाध्याय, चिन्तन और मनन से उसके प्यासे हृदय की प्यास मिटती न थी, बढ़ती जाती थी। सत्य का रोगी चिकित्सा से और ज्यादा बीमार होता जाता था।

२

विद्यालय के ऑगन में विशाल एक ऊँचा चबूतरा था, जिस पर पता नहीं कब से मिनरवा, ज्ञान और विवेक की देवी, संगमरमर के वस्त्र पहने खड़ी थी। देवकुलीश पत्थर की इस मूर्ति के बरफ-समान पैरों के निकट आकर घण्टों बैटा रहता और संसार के रहस्य पर चिन्तन किया करता था। यहाँ तक कि उसके मित्रों और सहपाठियों ने समझ लिया कि इसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो गया है। वे उसकी इस शोचनीय दशा को देखते थे और कुढ़ते थे।

उस रात भी देवकुलीश देवी के पैरों के निकट बैठा था और रो रहा था—''ऋषा कर! ऐ विद्या और विज्ञान की सब से बड़ी देवी, ऋषा कर! मेरे मन की अभिलाषा पूरी कर! मैं कई वर्षों से तेरी पूजा कर रहा हूँ। मैंने कई रातें तेरे पैरां को अपने आँसुओं से धोने में गुज़ार दी हैं। मैंने कई दिन केवल तेरे ध्यान में विता दिये हैं। मेरी प्रार्थना के शब्द सुन और उन्हें स्वीकार कर!"

देवकुळीश यह कहकर खड़ा हो गया और देवी के तेज-पूर्ण मुँह की तरफ़ देखने लगा; मगर वह उसी तरह चुपचाप थी।

इतने में चन्द्रमा आकाश में उदय हुआ। उसके सुवर्ण और सुशी-तल प्रकाश में देवी की मूर्ति और भी मनाहर दिखाई देने लगी।

अब देवकुळीश फिर मूर्ति के चरणों में बैटा था और उसी तरह बालकों के सहश रो-रोकर प्रार्थना कर रहा था, मानो वह संगमरमर की मूर्ति न थी, इस दुनिया की जीती-जागती स्त्री थी, जो सुनती भी है, जवाब भी देती है। बुद्धिमान देवकुळीश ने पागळपन के आवेश में कहा—'आज की रात फैसले की रात है। ऐ ज्ञान और विवेक की रानी! त्ने मेरे दिल में जिज्ञासा की आग सुलगाई है, तू ही उसे सत्य के शीतल जल से शान्त कर सकती है। सत्य कहाँ है ?—अजर, अमर, अटल सत्य। वह सत्य जिस पर बुद्धिमान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, जिसका पण्डित चिन्तन करते हें, जिसे लोग एकान्त में तलाश करते हें, मिन्दरों में दू दते हैं, जिसके लिये दूर-दूर भटकते हैं। में वह उच्च कोटि का सत्य देखने का अभिलाशी हूँ। नहीं तो में चाँद की उज्ज्वल चाँदनी के सामने तेरे पैरों की सौगन्ध खाकर कहता हूँ, कि अपने निरर्थक जीवन को यहीं, इसी जगह समाप्त कर दूँगा। मुझे सत्यहीन जीवन की कोई आव-श्वात नहीं।'

यह कहकर देवकुळीश ने अपनी चादर के अन्दर से एक कटार निकाळी और आत्महत्या करने को तैयार हो गया।

एकाएक सफेद पत्थर की मूर्ति सजीव हो गई। उसने देवकुलीश के हाथ से कटार छीन ली, उसे ऑगन के एक अँघेरे कोने में फेंक दिया और कहा—"देवकुलीश!" देवकुळीश कॉंपता हुआ खड़ा हो गया और आशा, आनन्द और सन्देह की दृष्टि से देवी की ओर देखने लगा। क्या यह सच है ?

हाँ, यह सच था; देवी के होंठ सचमुच हिल रहे थे—देवकुलीश! देवकुलीश!—देवकुलीश देवी का एक-एक शब्द पूरे ध्यान से मुन रहा था।

"देवकुळीश! मौत का मार्ग अँधरा है। त् मेरा पुजारी, मेरी आँखों के सामने इस मार्ग पर नहीं जा सकता। मेरे छिए असह्य है कि मेरे सामने कोई आत्म-हत्या कर जाय। बोछ, क्या माँगता है? मैं तेरी हर-एक मनोकामना पूरी करने को तैयार हूँ।"

देवकुळीश का दिल सफलता के आनन्द से घड़क रहा था। उसके मुँह से शब्द न निकलते थे। वह देवी के पैरों के निकट बैट गया, और श्रद्धाभाव से बोला—"पवित्र देवी! मैं सत्य को उसके अपने असली स्वरूप में देखना चाहता हूँ। नंगा, बेपरदा, खुला सत्य। और कुछ नहीं, बस सत्य!"

''तू-सत्य को जानना चाहता है ?''-देवी के होठों से आवाज आई— ''तू आप सत्य है। यह ऑगन भी सत्य है। मैं भी सत्य हूँ। ऑखें खोल, सत्य दुनिया के चप्पे-चप्पे में मौजूद है।''

देवकुलीश-"मगर उस पर परदे पड़े हुये हैं।"

देवी--''विवेक की ऑख उन परदों के अन्दर का दृश्य भी देख सकती है।''

देवकुलीश—"पवित्र माता! मैं सत्य को विवेक से नहीं, आँखों से देखना चाहता हूँ। मैं सोचकर नहीं देखना चाहता, देखकर सोचना चाहता हूँ।"

देवी ने अपना पत्थर का सफेद, ठंढा, भारी हाथ देवकुलीश के कन्वे पर रख दिया और मीठे स्वर में बोली—''बेपरदा, नंगा सत्य आज तक दुनियाँ के किसी बेटे ने नहीं देखा, न देवताओं ने किसी मनुष्य को यह वरदान दिया है। तू अन्न का कीड़ा है, तेरी आँखों में यह दृश्य देखने

की शक्ति कहाँ ? मेरा परामर्श है, यह ख्याल छोड़ दे और अपने लिए कोई और वस्तु माँग, मैं अभी, इसी जगह दूँगी।"

देवकुलीश—"यूनान की सबसे बड़ी देवी ! मैं केवल नंगासत्य देखना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता।"

देवी---"मगर इसका मूल्य""

देवकुलीश-- 'जो कुछ त् माँगे।'

देवी—"धन, दौलत,सौंदर्य, यश सब तुझसे छूट जायँगे। तुझे अपनी दुनिया को चाँद और सूरज के प्रकाश से भी विश्वित करना होगा। शायद इस यज्ञ में तुझे अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़ें। बोल! क्या अब भी तू सत्य का नंगा रूप देखना चाहता है?"

देवकुलीश--"मुझे सब कुछ स्वीकार है।"

देवी ने सिर झुका लिया।

देवकुळीश—"परमेश्वर की सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मैं इसके छिए न त्याग सक्ँ।"

देवी ने फिर सिर उठाया और मुस्कराकर कहा— "बहुत अच्छा! त् सत्य को देख लेगा, तुझे सत्य दिखा दिया जायगा, सत्य का वास्तविक, नंगा रूप तेरे सामने होगा; परन्तु एक बार नहीं, धीरे-धीरे चल! आज सत्य का एक परदा उठा, बाकी एक वर्ष के बाद!"

#### દ્દ

यह कहते-कहते देवी ने अपनी सफेद पत्थर की चादर उतारकर चबूतरे पर रख दी और देवकुलीश को गोद में उटा लिया। देखते-देखते देवी के दोनों कन्धों पर परियों के-से दो पर निकल आये। देवी ने पर खोले, और हवा में उड़ने लगी। पहले शहर, मन्दिरों के कलश, पर्वत; फिर चाँद, तारे, बादल सब नीचे रह गये। देवी देवकुलीश को लिये आकाश में उड़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देवकुलीश को बादलों के एक पहाड़ पर खड़ा कर दिया। देवकुलीश ने देखा, पृथ्वी उसके पाँव तले बहुत दूर, बहुत नीचे एक छोटे-से तारे के समान टिम-टिमा रही है, और थी वह यह दुनिया, जिसको वह इतना बड़ा समझ रहा था; मगर देवकुलीश का प्यान इस ओर न था। उसने अपने पास लाया में लिपी हुई एक धुँघली-सी चीज देखी, और देवी से पूछा—"यह क्या है?"

देवी—''यही सत्य है। यह छिपकर यहाँ रहता है, यहीं से तेरी और अनिगनत दूसरी दुनियाओं को अपनी दिव्य-ज्योति मेजता है। इसी के धुँघले प्रकाश में बैठकर सयाने लोग दुनिया की पहेलियाँ हल करते हैं, और गुरु अपने शिष्यों को जीवन की शिक्षा देते हैं। यही प्रकाश सृष्टि का सरज है, यही ज्योति मानव-चिरित्र का आदर्श है। तू कहेगा, यह तो कुछ ज्यादा प्रकाशमान् नहीं; परन्तु देवकुलीश! तेरे शहर के निकट जो नदी बहती है, यदि उसकी सारी रेत का एक-एक कण एक-एक सरज बन जाय, तब भी उसमें इतना प्रकाश न होगा, जितना इस पहाड़ की छाया में है, मगर वह परदों में छिपा हुआ है। चल, आगे बढ़ और इसका एक परदा फाड़ दे।"

देवकुलीश ने एक परदा फाड़ दिया। इसके साथ ही उसे ऐसा माल्स्म हुआ, जैसे संसार में एक नवीन प्रकार का प्रकाश फैल गया है। सच की छाया अब पहले से ज्यादा साफ और चमकदार थी। देवी देव-कुलीश को फिर एथेंस में उड़ा लाई और अपनी संगमरमर की चादर ओढ़कर फिर उसी चबूतरे पर उसी तरह चुपचाप खड़ी हो गई।

अब देवकुलीश की दृष्टि में चाँदी और सोने का कोई मूल्य न था। वह लोगों को दौलत के पीछे भागते देखता, उसे आश्चर्य होता था। वह चाँदी को सफेद लोहा, और सोने को पीला लोहा कहता था, और इनकी प्राप्ति के लिये अपना परिश्रम नष्ट न करता था। उसे पढ़ने की धुन थी, दिन रात पढ़ता रहता था। उसके बाप ने उसका साधु-स्वभाव देख कह दिया, कि इस मेरी जायदाद में से कुछ न मिलेगा; परन्तु देव-कुलीश को इसकी जरा चिन्ता नथी। उसके मित्र-सम्बन्धी कहते—''देव-कुलीश! यह आयु जवानी और गर्म खून की है। सफेद बालों और झुकी हुई कमर का ज़माना शुरू होने से पहले-पहल कुछ जमा कर ले। नहीं फिर बाद में पछतायेगा।''

देवकुळीश उनकी तरफ अद्भुत दृष्टि से देखता और कहता—"तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं समझता।"

एथेंस के एक बहुत अमीर की कुँ आरी बेटी अब भी देवकुलीश की मोटी-मोटी काली आँखों की दीवानी थी। वह देवकुलीश की इस दीन दशा को देखती और कुढ़ती थी। देवकुलीश के खाने-पीने का प्रबन्ध भी वहीं करती थी, वर्ना वह भृखा-प्यासा मर जाता।

इसी तरह एक साल के तीन सौ पैंसठ दिन पूरे हो गये। रात का समय था, एथेंस पर फिर अन्धकारपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। देव-कुलीश ने फिर देवी के पैरों पर सिर झकाया। देवी उसे फिर बादलों के पहाड़ पर ले गई और देवकुलीश ने सत्य का दूसरा परदा फाड़ दिया। इस बार सत्य का प्रकाश और भी साफ हो गया। देवकुलीश ने उसे देखा और उसकी आँखों को वह ज्ञान-चक्षु मिल गये, जो यौवन और सुकुमारता के लाल लहू के पीछे छिपे हुए बुदापे की एक-एक झरीं को देख सकते हैं। फिर वह अपनी बनावट और अविद्या की दुनिया को वापस चला आया। देवी फिर संगमरमर का बुत बनकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई।

सब क्वेंआरी लड़िकयाँ एथेंस में जमा हैं और आज यूनान की सबसे सुन्दरी युवती को सौन्दर्य का पहला इनाम दिया जायगा । क्या तू भी चलेगा ?''

देवकुलीश ने उसकी ओर मुस्कराकर देखा और कहा—''सत्य वहाँ नहीं है।''

दूसरे दिन एक अध्यापक ने कहा— "आज यूनान के सारे समझदार लोग विद्यालय में जमा हैं। क्या तुम उनसे मिलोगे ?"

देवकुलीश ने ठण्ढी आह भरकर जवाब दिया—"सत्य वहाँ भी नहीं है।" तीसरे दिन एक महन्त ने कहा—"आज चाँददेवी के बड़े मन्दिर में देवताओं की पूजा होगी। क्या तुम भी आओगे ?"

देवकुळीश ने लंबी आह खींची और कहा—"सत्य वहाँ भी नहीं है।"

और इस तरह इस सत्यार्थी ने जवानी ही में जवानी के सारे प्रलो-भनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह पूरा महन्त था; मगर वह एथेंस के किसी मेले में नजर न आता था, उसकी आवाज किसी सभा में न सुनाई देती थी।

सत्यार्थी साल-भर एकान्त में पढ़ता रहता और इसके बाद बादलों के पहाड़ पर जाकर सत्य का एक परदी फाड़ आता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गये। उसका ज्ञान दिन-पर-दिन बढ़ता गया; मगर उसकी आँखों अन्दर धँस गई थीं, कमर छक चुकी थीं, सिर के सारे बाल सकेंद्र हो गये थे। उसने सत्य की खोज में अपनी जवानी बुढ़ांपे की मेंट कर दी थी; मगर उसे इसकां दु:ख न था, क्योंकि वह जवानी और बुढ़ांपे दोनों की सत्ता से परिचित हो चुका था।

और लोग यह समझते थे, देवकुलीश ने अपने लिए अपनी कोठसी को समाधि बना लिया है।

G.

आखिर वह प्यारी रात आ गई, जिसकी प्रतीक्षा में देवकुळीश को अपने जीवन का एक-एक क्षण, एक-एक वर्ष, एक-एक शताब्दि से भी छम्बा मालूम होता था।

आज सत्य के मुँह से अन्तिम परदा उठेगा । आज वह सत्य को नंगा, बेपरदा देखेगा, जिसे संसार के किसी नश्वर बेटे ने आज तक नहीं देखा। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी साथ पूरी हो ज यगी।

आधी रात को उसे विवेक और विज्ञान की देवी ने अन्तिम बार गोद में उठाया, और बादलों के पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया।

देवकुलीश ने सत्य की ओर अधीर होकर देखा ।

देवी ने कहा— 'देवकुलीश! देख, इसका प्रकाश कैसा साफ, कैसा तेज है। आज तक तूने इसके जितने परदे उतारे हैं, वे इसके परदे न थे, तेरी बुद्धि के परदे थे! सत्य का एक ही परदा है; आगे बढ़ और उसे उतार दें। परन्तु अगर तू चाहे, तो अब भी लौट चल। मैं तुझे सातों समुद्रों के मोती और दुनिया का सारा सोना देने को तैयार हूँ। तेरा गया हुआ स्वास्थ्य वापस मिल सकता है, तेरा उजड़ा हुआ जीवन लौटाया जा सकता है। मुझसे कह, तेरे सिर के सफेद बालों को छूकर फिर से काला कर हूँ। देवकुलीश! अब भी समय है! अपना संकल्प त्याग दे।"

मगर बहादुर सत्यार्थी ने देवी का कहना न माना, और आगे बढ़ा। उसका कलेजा घड़क रहा था, उसके पाँच लड़खड़ा रहे थे, उसके हाथ काँप रहे थे, उसका सिर चकरा रहा था; मगर वह फिर भी आगे बढ़ा। उसने अपनी आत्मा और शरीर की सारी शक्तियाँ हाथों में जमा कीं और उन्हें फैलाकर सत्य का अन्तिम परदा फाड़ दिया।

"ओ परमात्मा !"

चारों ओर अन्धकार छा गया था ; ऐसा भयानक अन्धकार, जैसा इससे पूर्व देवकुलीश ने कभी न देखा था । उसने चिल्लाकर कहा— "देवी माता ! यह क्या हो गया ? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता; वह जो परदे के पीछे था, कहाँ चला गया ।"

देवी ने मधुर खर से कहा — "देवकुळीश ! देवकुळीश !!"

देवकुलीश ने अँधेरे में टरोलते हुए कहा—"देवी ! मुझे बता, वह कहाँ है ? मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है ?"

देवी ने अपना हाथ धीरे से उसके कंघे पर रखा, और जवाब दिया— "देवकुळीश! तेरी ऑंखें नंगे सत्य का दृश्य देखने में असमर्थ होने के कारण फूट गईं। अब मंसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो उन्हें ठीक कर सके। मैंने तुझसे कहा था, बह विचार छोड़ दे; परन्तु तूने न माना, और अब तूने देख लिया कि जब मनुष्य सत्य को नंगा देखना चाहता है, तो क्या देखता है। सत्य परदों के अन्दर ही से देखा जा सकता है। जब उसका परदा उतार लिया जाता है, तो मनुष्य वह देखता है, जो कभी नहीं देख सकता।"

देवकुळीश बादलों के पहाड़ पर मुँह के बल गिर पड़ा और फूट-फूट-कर रोने लगा।"

हजारों वर्ष बीत चुके हैं; मगर एथेंस के सत्यार्थी की खोज अभी तक जारी है। अगर कोई आदमी बादलों के पहाड़ की मुनसान घाटियों में जा सके, तो उसे देवकुळीश के रोने की आवाज अभी उसी तरह मुनाई देगी।

### पाण्डेय बेचन शम्मी 'उम्र'

जन्मकाल रचनाकाल १९०१ ई० १९२२ ई०

# उसकी माँ .....

दोपहर को ज्रा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने-लिखने के कमरे में, खड़ा-खड़ा, धीरे-धीरे सिगार पी रहा था और बड़े-बड़े अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई महान कृति उनमें से निकालकर देखने की बात सोच रहा था। मगर, पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे तक मुझे महान ही महान नज़र आये। कहीं गेटे, कहीं रूसो; कहीं मेजिनी, कहीं नित्रों, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉल्सटॉय, कहीं हूगो—मोपासाँ कहीं डिकिन्स, स्पेन्सर, मेकाले, मिल्टन, मोलियर—उफ़! इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आख़िर मैं किसके साथ चन्द मिनट मनवहलाव करूँ यह निश्चय ही न हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते-पढ़ते परीशान-सा हो गया।

इतने में मोटर का भों-भों सुनाई पड़ा। खिड़की से झाँका तो सुर्मई रंग की कोई 'फ़ियेट' गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने छगा—शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है। महानों से जान बची।

जब नौकर ने सलामकर आनेवाले का कार्ड दिया, तब मैं कुछ घव-राया। उस पर शहर के पुलीस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त यह कैसे आये ?

पुलीस-पित भीतर आये। मैंने, हाथ मिलाकर एक चक्कर खानेवाली

गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वह व्यागरिक मुस्कराहट से लैस होकर बोले—

''इस अचानक आगमन के लिये आप मुझे क्षमा करें।''

"आज्ञा हो।"—मैंने भी नम्रता से कहा।

उन्होंने पाकेट से डायरी निकाली, डायरी से एक तस्वीर—''देखिये इसे । ज़रा बताइये तो आप पहचानते हैं, इसको ?''

''हाँ, पहचानता तो हूँ।'' ज़्रा सहमते हुए मैंने बताया। ''इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पृछना है।''

"पूछिये।"

"इसका नाम क्या है ?"

''लाल । मैं इसी नाम से बचपन ही से इसे पुकारता आ रहा हूँ। मगर, यह पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है, सो मुझें स्मरण नहीं।''

"कहाँ रहता है यह ?"-मुपिरेटेंडेंट ने पुलिस की धूर्त-दृष्टि से मेरी ओर देखकर पूछा।

"मेरे बँगले के ठीक सामने, एक दोमंज़िला कच्चा-पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ।"

"बूढी का नाम क्या है?"

"जानकी।"

"ओर कोई नहीं है, क्या इसके परिवार में ? दोनों का पालन-पोषण कौन करता है ?"

''सात-आठ वर्ष हुए, लाल के पिता का देहान्त हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमीन्दारी का मुख मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वहीं मेरे पास कुळ-हजार रुपये जमा कर गया था, जिससे अब तक उनका खरचा-बरचा चल रहा है। लड़का कालेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है, वह साल-दो-साल वाद कमाने और परिवार को सँमालने लगेगा। मगर,—क्षमा कीजिये, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं?"

"यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ छें, यह सरकारी काम है। इसीलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है।"

"अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। हम तो सात पुश्त से सरकार के फ्रमावरदार हैं। और कुछ, आजा...।"

"एक बात और", पुलीस-पित ने गम्भीरता से, धीरे से कहा—"मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ | आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फ़िलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं।"

#### ર

"लाल की माँ!" एक दिन जानकी को बुलाकर मैं समझाया— "तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपना करता है ? तुम उसे केवल प्यार प्यार ही करती हो न ? हूँ; भोगोगी।"

''क्या है बाबू ?'' उसने कहा — ''लाल क्या करता है ? मैं तो उसे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती।''

''बिना किये ही तो सरकार किसी के पीछे पड़ती नहीं। हाँ लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है यह। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा।''

''माँ ! माँ !!'' पुकारता हुआ उसी समय, लाल भी आया। लंबा सुडौल, सुन्दर, तेजस्वी।

"माँ!" उसने मुझे नमस्कारकर जानकी से कहा-—"त् यहाँ भाग आयी है। चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं। उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दो। फिर हम दूमने जायँगे।"

"अरे !" जानकी के चेहरे की झरियाँ चमकने लगीं, काँपने लगीं, उसे देखकर—-"तू आ गया, लाल! चलती हूँ भैये। पर देख तो, तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है, बेग ?"

"क्या है चाचाजी ?" उसने सविनय, सुमधुर स्वर से मुझसे पूछा— "मैंने क्या अपराध किया है ?"

"में तुमसे नाराज हूँ लाल !"—मैंने गम्भीर स्वर में कहा। "क्यों चाचा जी?"

"तुम बहुत बुरा करते हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करनेवालों के साथी हो । हाँ, हाँ—तुम हो । देखो लाल की माँ ; इसके चेहरे का रंग उड़ गया । यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली!"

सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग ज्रा मुरझा गया, मेरी बातों से। पर तुरन्त ही वह सँभला।

"आ में ग्लत सुना, चाचाजी। मैं किसी षड्यन्त्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतन्त्र अवश्य हैं। मैं जरूरत-वेजरूरत जिस-तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुरवस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु- हृद्या परतन्त्रता पर।"

"तुम्हारी ही बात सही, तुम षड्यन्त्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकवक क्यों ? इससे फायदा ? तुम्हारी इस बक से न तो देश की दुर्दशा दूर होगी और न उसकी पराधीनता । तुम्हारा काम पढ़ना है—पढ़ो । इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी । तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना ।"

उसने नम्रता से कहा—"चाचाजी, क्षमा कीजिये। इस विषय में मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहता।"

''चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचाजी नहीं तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आँखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं। तुम्हारी बूढ़ी माँ, घूमने लगती हैं। मली मैं तुम्हें बे-हाथ होने दे सकता हूँ १ इस भरोसे न रहना।"

"इस पराधीनता के विवाद में, चाचाजी मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कहर राज-भक्त, मैं कहर राज-विद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं, कुछ कारणों से; मैं दूसरी को, दूसरे कारणों से। आप अपना पथ छोड़ नहीं सकते—अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिये। मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता।"

"तुम्हारी कल्पनाएँ क्या हैं ? सुनूँ भी। जरा मैं भी जान लूँ कि अब के लड़के, कालेज की गर्दन तक पहुँचते पहुँचते, कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी सुनूँ—बेटा!"

"मेरी कल्पना यह है कि, जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र किसी अन्य व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो - उसका सर्वनाश हो जाय।"

जानकी उठकर बाहर चली।—''अरे, तूतो जमकर चाचा से जूझने लगा। वहाँ चार बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ।" उसने मुझसे कहा—''समझा दो बाबू मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊँगी।" उसने फिर लाल की ओर देखा—'चाचा जो कहें, मान जा बेटा। यह तेरे भले ही की कहेंगे।"

वह बेंचारी, कमर झुकाये उस साठ वरस की वय में घूँघट सँभाले, चली गयी। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभी-रता नहीं समझी।

"मेरी कल्पना यह है कि..." उत्तेजित स्वर से लाल ने कहा—"ऐसे दुष्ट, नाशक, व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो।"

"तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं; उनसे, जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो। चर्रर-मर्रर हो उठेंगे। नष्ट हो जायँगे।"

"चाचाजी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो सवाँरा गया है, वह बिगड़ें ही गा। हमें दुर्बछता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएँ दुर्बल नहीं, भगवान् की सहस्र भुजाओं की सखी हैं।"

"तो, तुम क्या करना चाहते हो ?"

"जो भी मुझसे हा सकेगा, करूँगा।"

''षड्यन्त्र…?''

"ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर..."

"विद्रोहः"

"हाँ, अवश्य !"

''हत्या ''

"हाँ—हाँ—हाँ—।"

"बेटा, तुम्हारा माथा, न जाने कौन किताब पढ़ते-पढ़ते विगड़ रहा है। सावधान!"

#### રૂ

मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ, एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थीं कि मैं पहुँच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था।

"क्यों लाल की माँ ! लाल के खाथ किसके लड़के आते हैं, तुम्हारे घर में ?"

"मैं क्या जानूँ बाबू" उसने सरलता से कहा—"मगर वे सभी मेरे लाल ही की तरह प्यारे मुझे दिखते हैं। सब लापर्वाह। वे इतना हँसते, गाते और हो-हल्ला मचाते हैं, कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ।"

मेंने एक टण्डी साँस ली—''हूँ, टीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं ? कुछ समझ पाती हो ?''

''बाबू, वे लाल के बैठक में बैठते हैं। कभी-कभी जब मैं उन्हें कुछ

खिलाने-पिलाने जाती हूँ, तब वे बड़े प्रेम से मुझे 'माँ' कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है—मानो वे मेरे ही बच्चे हैं।''

''हूँ …' मैंने फिर साँस ली।

"एक लड़का उनमें बहुत ही हँसोड़ हैं। खृब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था, वह डण्डा लड़ने में, दौड़ने में, घूँसेवाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो-हो हा-हा कर, हँसने में समूचे कालेज में फर्द है। उसी लड़के ने एक दिन, जब मैं उन्हें हलवा परस रही थी मेरे मुँह की ओर देखकर कहा—माँ! तू तो ठीक भारत-मातासी लगती है। तू बूढ़ो, वह बूढ़ी। उसका हिमालय उजला है, तेरे केश। हाँ, मैं नकशे से साबित करता हूँ —तू भारत-माता है। सर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी, बड़ी, रेखाएँ गंगा और यमुना। यह नाक विन्ध्याचल, दाढ़ी कन्याकुमारी तथा छोटी-बड़ी द्वर्रियाँ-रेखाएँ भिन्न-भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा पास आ मेरे। तेरे केशों को पीछे से आगे—बाएँ कन्धे पर लहरा दूँ। वह बर्मा वन जायगा। विना उसके भारत-माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा।"

जानकी उस लड़के की बातें सोच गद्गद हो उठी "बाबू, ऐसा टीठ लड़का। सारे बच्चे हँसते रहे और उसने मुझे पकड़, मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। कहने लगा—देख, तेरा यह दाहिना कान कल की खाड़ी हैं—बम्बई के आगेवाली; और यह बायाँ—बंगाल की खाड़ी। माँ, त् सीधा मुँह करके जरा खड़ी हो। मैं तेरी उड्दी के नीचे, उससे दो अंगुल के फासले पर, हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठता हूँ। दादी तेरी कन्या कुमारी—हा हा हा हा हा हा थी—बोल, भारत माता की जय।"

"सब लड़के ठहाका लगाकर हँसने लगे। वह घुटने टेककर, हाथ जोड़कर, मेरे पावों के पास बैठ गया। मैं हक्की-बक्की-सी हँसनेवालों का मुँह निहारने लगी । बाबू, वे समी बच्चे मेरे 'लाल' हैं, समी मुझे 'मॉॅं'– गाकर—कहते हें ।''

उसकी सरलता मेरी आँखों में आँस बनकर छा गयी । मैंने पूछा— "लाल की माँ! और भी वे कुछ बातें करते हैं ? लड़ने की, अगड़ने की, गो जा गोली या बन्दूक की ?"

"अरे वावूं ' उसने मुस्कराकर कहा— "वे सभी वातं करते हैं। उनकी वातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। सब जवान हैं, ला-पर्वाह हैं, जो मुँह में आता है, वकते हें। कभी कभी तो पागलों-सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक-दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे। वे जब वैठक में वैठकर गलचौर करने लगते हैं, तब कभी-कभी उनका पागलपन हुनने के लोभ से, मैं दरवाजे से सट और छिपकर खड़ी हो जाती हूँ।"

"न जाने कहाँ, लड़कों को सरकार पकड़ रही है। माल्म नहीं, पकड़ती भी है या वे योंही गृप हाँकते थे। मगर उस दिन वे यही वक रहे थे। कहते थे—पुलीसवाले केवल सन्देह पर भले आदिमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलीस की नीचता है। ऐसी नीच शासन-प्रणाली को स्वीकार करना, अपने धर्मको, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है—धीरे-धीरे धुलाना, मियाना है।"

एक ने, उत्तेजित भाव से, कहा — "अजी, ये परदेशी कौन लगते हैं हमारे; जो हमें यरवस, राज-मक्त बनाये रखने के लिये, हमारी छाती पर तोप का मुँह लगाये, अड़े और खड़े हैं? उफ़! इस देश के लोगों की हिये की ऑखें मुँद गई हैं, तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी,आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिये अपनी अपनी आत्मा की जिता सँवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतन्त्रवाद का!"

दूसरे ने कहा—''लोग ज्ञानी न हो सकें, इसलिये इस सरकार ने हमारे पढ़ने-लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर और स्वाधीन न हो सकें इसलिये अपमानजनक और मनुष्यता-नीति-मर्दक कानून गड़े हैं। ग्रीबों को चूसकर, सेना के नाम पर, पले हुए पशुओं को बाराब से, कवाब से, मोटा-ताज़ा रखती है, यह सरकार। धीरे-धीरे जॉक की तरह हमारे देश का धर्म, प्राण और धन चूसती चली जा रही है, यह लूटक-शासन प्रणाली। नाश हो इस प्रणाली का! इस प्रणाली की तस्वीर सरकार का!"

"तीसरा, वही बँगड़, बाला—सब से बुरी बात यह है, जो सरकार रोब से—'सतावनी'—रोब से—धाक से, धाँधली से, धुआँ से; हम पर शासन करती है। यह, आँखें खोलते ही, कुचल-कुचलकर, हमें दब्बू, कायर, हतवीर्य, बनाती है। और किस लिये जरा सोचो तो मुट्ठी भर मनुष्यों को अरुण, वरुण और कुबेर बनाए रखने के लिये, मुट्ठी-भर मन्चले सारे संसार की मनुष्यता की मिट्टी पलीत करें, परमात्मा-प्रदत्त स्वाधीनता का संहार करें—िछः! नाश हो ऐसे मनचलों का!"

"ऐसे ही अण्ट-सण्ट ये बातूनी बका करते हैं बाबू। जभी चार छोकरे जुड़े, तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिज़ाज भी, उसी-सा, अल्हड़-बिल्हड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों-ज्यों पढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों बकबक में बढ़ते भी जा रहे हैं।"

"यह बुरा है, लाल की माँ!" मैंने गहरी साँस ली।

8

ज्मीन्दारी के कुछ जरूरी काम से, चार-पाँच दिनों के लिये बाहर गया था। लौटने पर बँगले में घुसने के पूर्व लाल के दरवाजे पर जा नज़र पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाध-सा नजर आया। जैसे घर उदास हो, रोता हो।

भीतर आने पर मेरो धर्मपत्नी मेरे सामने उदास-मुख खड़ी हो गयी। "ग्रुमने सुना ?"

"नहीं तो, कौन-सी बात ?"

"लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है।" मैं कुछ-कुछ समझ गया, फिर भी, विस्तृत विवरण जानने को उत्सुक हो उठा— "क्या हुआ ? ज्रा साफ-साफ बताओ।"

"वही हुआ, जिसका तुम्हें भय था। कल पुलीस की एक पलटन ने . लाल का घर घेर लिया था। बारह घ॰टे तक तलाशी हुई। लाल, उसके बारह-पन्द्रह साथी, सभी पकड़ लिये गये हैं। सभी लड़कों के घरों की तलाशी हुई है। सब के घर से भयानक भयानक चीजें निकली हैं।"

''लाल के यहाँ ''?''

उसके यहाँ भी दो पिस्तील, बहुत से कारतूस और पत्र पाये गये हैं। सुना है, उन पर हत्या, षड्यन्त्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा, आदि अपराध लगाये गये हैं।"

''हूँ' मैंने टण्ढी साँस ली—'मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि यह लींडा घोखा देगा। अब वह बूढी बेचारी मरी। वह कहाँ है? तलाशी कें बाद तुम्हारे पास आई थी?''

"जानकी मेरे पास कहाँ आई। बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलाया—पराठे बना रही हूँ,हढ़ेवा तरकारी अभी बनाना है। नहीं तो वे बिल्हड बच्चे हवालात में मुरक्षा न जायँगे। जेलवाले और उत्साही बच्चों की दुस्मन यह सरकार उन्हें भूखों मार डालगे, मगर मेरे जातें जी यह नहीं होने का।"

"वह पागल है, भोगेगी।" मैं दुःख से टूटकर एक चारपाई पर भहरा पड़ा। मुझे लाल के कर्मी पर धोर खेद हुआ।

इसके बाद, प्रायः एक वर्ष तक वह मुकदमा चला । कोई भी अदालत के काग्ज उलटकर देख सकता है। सी० आई० डी० ने— और उसके मुख सरकारी वकील ने—उन लड़कों पर वड़े-बड़े दोषारोप किये। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियाँ स्थापित की थीं, उनके खर्चें

और प्रचार के लिये डाके डाले थे, सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर, शस्त्र एकत्र किये थे, पलटन में उन्होंने बगावत फैलाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस के दारोगा को मारा था; और न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुपिरेंडेंट को ! ये सभी बाते, सरकार की ओर से प्रमाणित की गईं।

उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था ? प्रायः कोई नहीं । सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था, फिर एक बेचारा मिला भी; तो, 'नहीं' का भाई । हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परीशान वह बूढ़ी रहा करती । वह सुबह शाम उन बच्चों को—लोटा, थाली, जेवर आदि बेंच बेंचकर-भोजन पहुँचाती । फिर वकीलो के यहाँ जाकर दाँत निपोरती, गिड़गिड़ाती कहती—

"सब झूठ हैं। न जाने कहाँ से," पुलीसवालों ने ऐसी-ऐसी चीजें हमारे घरों से पैदा कर दी हैं। वे लड़के केवल वातूनी हैं.—हाँ, मैं भगवान् का चरण छूकर कह सकती हूँ। तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू! मला वे फूल-से बच्चे हत्या कर सकते हैं ?''

उसका तन स्खकर काँग हो गया, कमर झककर धनुष-सी हो गई, आँखें निस्तेज; मगर उन बच्चों के लिए दोंड़ना, हाय हाय करना, उसने बन्द न किया। कभी कभी सैरकारी नौकर, पुलीस या वार्डर झँझलाकर उसे झिड़क देते, धिकया देते। तब वह खड़ी हो जाती छड़ी के सहारे कमर सीधी कर—''अरे, अरे! तुम कैसे जवान हो, कैसे आदमी हो। मैं तो उन भोले बच्चों के लिये दोंड़ती-मरती हूँ और तुम मुझे धक्के दे रहे हो! मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा है, भैया ?''

उसको अन्त तक यही विश्वास रहा कि यह सब पुलीस की चालबाज़ी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जायगा, तब वे बच्चे ज़रूर बे-दाग छूट जायँगे। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आवेंगे। हा-हा-हो-हो करेंगे। उसे 'माँ' कहकर पुकारेंगे।

मगर, उस दिन उसकी कमर टूट गयी, जिस दिन ऊँची अदालत ने भी, लाल को उस बंगड़ लठैत को तथा दो और लड़कों को फाँसी और दस को दस वर्ष से सात वर्ष तक की कड़ी सजाएँ दीं।

वह अदालत के वाहर छकी खड़ी थी । वच्चे बेड़ियाँ बजाते, मस्ती से इमते, बाहर आये। सबसे पहले उस बंगड़ की नज़र उस पर पड़ी—

"माँ!" वह मुस्कराया—"अरे, हमें तो हल्लवा खिला-खिलाकर तूने गये-सा तगड़ा कर दिया है ऐसा कि, फाँसी की रस्सी दूट जाय और हम अमर के अमर बने रहें। मगर तू स्वयं सुखकर काँटा हो गई है। क्यों पगली—तेरे लिये घर में खाना नहीं है क्या ?"

"माँ!" उसके लाल ने कहा—"तू भी जल्द वहीं आना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है माँ! एक साँस में पहुँचेगी। वहीं, हम स्वतन्त्रता से मिलेंगे। तेरी गोद में खेलेंगे। तुझे कन्वे पर उठा कर इधर से उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है ? वहाँ बड़ा आनन्द है!"

''आवेगी न माँ ?''—वंगड़ ने पूछा। ''आवेगी न माँ ?'' छाछ ने पूछा।

"आवेगी न माँ ?" फाँसी दण्ड-प्राप्त दो दूसरे छड़कों ने भी पूछा । और वह वकर-वकर उनका मुँह ताकती रही—''तुम कहाँ जाओगे पगलो ?"

जब से लाल और उसके साथी पकड़े गये, तब से शहर या मुहल्ले का कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने में डरता था। उसे रास्ते में देखकर जान-पहचानी बगलें झाँकने लगते। मेरा खयं अपार प्रेम था उस बेचारी बूढ़ी पर; मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन अपनी गर्दन मुसीबत में डालता, विद्रोही की माँ से सम्बन्ध रखकर ?

उस दिन, ब्याल् करने के बाद कुछ देर के लिये पुस्तकालयवाले

कमरे में गया। वहीं, किसी महान् लेखक की कोई महान् कृति क्षण भरं देखने की लालच से मैंने मेजिनी की एक जिल्द निकालकर उसे खोली। उसके पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देखकर चौंका। ध्यान देने पर पता चला, लाल का वह इस्ताक्षर था। मुझे याद पड़ गई। तीन बरस पूर्व, उस पुस्तक को मुझसे माँगकर, उस लड़के ने पढ़ा था।

एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ, उस लड़के के लिये। उसके वफ़ादार पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरी ऑखों के आगे नाच गई। लाल की माँ पर उस पाजी के सिद्धान्तों, विचारों या आचारणों के कारण जो वज्रपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी, उसके हस्ताक्षर को देखते ही, लगी। मेरे मुँह से एक गम्भीर, लाचार, दुर्बल साँस निकलकर रह गई।

पर, दूसरे ही क्षण पुळीस सुपरिटंडेंट का ध्यान आया । उसकी भूरी, सुहावनी, अमानवी आँखें मेरी, आप सुखी तो जग अली आँखों में वैसे ही चमक गईं जैसे ऊजड़ गाँव के सिवान में कभी-कभी भुतही चिन-गारी चमक जाया करती है। उसके रूखे फौळादी हाथ—जिनमें ळाळ की तस्वीर थी—मानों मेरी गर्दन चाँपने ळगे। मैं मेज पर से 'इरेज्र' (रवर) उठाकर उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेड़ने ळगा।

इसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहाँ आई । उसके हाथ में एक पत्र था।

"अरे ?' मैं अपने को रोक न सका— ''लाल की माँ ! तुम तो विलक्कल पोली पड़ गई हो । तुम इस तरह मेरी ओर निहारती हो, मानो कुछ देख ही नहीं रही हो । यह, हाथ में क्या है ?''

उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा उस पर... जेल की मुहर थी । सज़ा सुनाने के बाद वह वहीं मेज दिया गया था, यह मुझे माल्म था।

मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा। वह उसकी अन्तिम चिट्ठी थी। मैंने

कलेजा रूखाकर, उसे ज़ोर से पढ दिया। "माँ,

जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके ठीक सबेरे में, बाल अरुण के किरण-रथ पर चढ़कर, उस ओर चला जाऊँगा । मैं चाहता तो अन्त समय तुमसे मिल सकता था; मगर इससे क्या फायदा? मुझे विश्वास है, तुम मेरी जन्म-जन्मान्तर की जननी हो, रहोगी! मैं तुमसे दूर कहाँ जा सकता हूँ ? माँ! जब तक पवन साँस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामयी गोद से दूर खींच सकता है ?

दिवाकर थमा रहेगा; अरुण रथ लिये जमा रहेगा; मैं, बंगड़, वह सभी तेरे इन्तज़ार में रहेंगे।

हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे—हाँ, माँ, ! तेरा—'लाल'।'

कॉपते हाथ से, पढ़ने के बाद, पत्र को मैंने उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी की विकलता हिचिकियों पर चढ़ाकर कमरे को कहणा से कॅपाने लगी। मगर वह जानकी ज्यों की त्यों, लिकड़ी पर चुन्नी, पूरी खुन्नी और भावहीन ऑखों से मेरी ओर देखती रही। मानों वह उस कमरे में थी ही नहीं।

क्षण भर बाद हाथ बढ़ाकर, मौन भाषा में, उसने पत्र माँगा। और फिर, बिना कुछ कहे, कमरे के—बिर के—पाटक के बाहर हो गई, हुगुर, हुगुर, लाठी टेकती हुई।

इसके बाद श्रन्य-सा होकर मैं धम से कुर्सी पर गिर पड़ा। माथा चक्कर खाने लगा। उस पाजी लड़के के लिये नहीं, इस सरकार की क्रूरता के लिये भी नहीं—उस बेचारी, भोली, बूढ़ी जानकी—लाल की माँ के लिये। आह ! वह कैसी स्तब्ध थी। उतनी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती, तो आँधी आ जाती। समुद्र पाता, तो बोखला उठता। जब एक का घण्टा बजा, मैं ज्रा सगबगाया। ऐसा माल्म पड़ने

लगा, मानो हरारत पैदा हो गई है-माथे में, छाती में, रग-रग में। पत्नी ने आकर कहा—'वैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं?" मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा।

फिर, मेज़िनी की जिल्द पर नज़र गई। उसके ऊपर पढ़े रबर पर भी। फिर, अपने सुखां की, ज़मीन्दारी की, घनिक-जीवन की और उस पुलिस अधिकारी की निर्देय, नीरस, निस्तार आँखों की स्मृति कलेजे में कम्पन कर गई। फिर रबर उठाकर, मैंने उस पाजी का पेंसिल-खचित नाम, पुस्तक की छाती पर से, मिटा डालना चाहा।

"माँ ।" " " ।"

मुझे सुनाई पड़ा । ऐसा लगा, गोया लाल की माँ कराह रही है । में रवर हाथ में लिये, दहलते दिल से, खिड़की की ओर बढ़ा, लाल के घर की ओर देखने के लिये । पर, चारो ओर अधकार था, कुछ नहीं दिखाई पड़ा । कान लगाने पर कुछ सुनाई भी न पड़ा । मैं सोचने लगा, भ्रम होगा । वह अगर कराहती होती तो एकाघ आवाज और अवस्य सुनायी पड़ती । वह कराहने वाली औरत है भी नहीं । रामनाथ के मरने पर भी उस तरह नहीं विधियाई थी, जैसे साधारण स्त्रियाँ ऐसे अवसरों पर तड़पा करती हैं ।

मैं पुनः उसी की बात सोचमे लगा। वह उस नालायक के लिये क्या नहीं करती थी। खिलौना की तरह, आराध्य की तरह, उसे दुलारती और सँवारती फिरती थी, पर आह रे लोकरे!...

फिर वही आवाज ! ज़रूर जानकी रो रही है, वैसे ही जैसे कुर्बानी के पूर्व गाय रोये। ज़रूर वही विकल, व्यथित, विवश बिलख रही है। हाय री मौं अभागिनी, वैसे ही पुकार रही है, जैसे वह पाजी गाकर मचलकर, स्वर को खींचकर उसे पुकारता था।

अँभेरा भूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला ; ऊषा पीली हुई, लाल

हुई, अरुण रथ लेकर वहाँ—क्षितिज के उस होर पर—आकर, पवित्र मन से, खड़ी हो गई। मुझे लाल के पत्र की याद आ गई।

मानो, लाल पुकार रहा था, मानो, जानकी प्रतिष्विन की तरह उसी पुकार को गा रही थी। मेरी छाती धक् धक् करने लगी। मैंने नौकर को पुकारकर कहा—

. ''देखो तो, लाल की माँ क्या कर रही हैं ?''

जब वह छोटकर आया तब मैं—एक बार पुनः मेज और मेजिनी के सामने खड़ा था। हाथ में रवर छिये—उसी—उसी उद्देश्य से। उसने अबड़ाए स्वर में कहा—

"हुजूर, उनकी तो अजीव हालत है। घर में ताला पड़ा है और वह दरवाजे पर पाँच पसारे हाथ में कोई चिट्टी लिये, मुँह खोले, मरी बैठी हैं। हाँ, सरकार ! विश्वास मानिये, वह मर गई हैं। साँस बन्द है— ऑंखें खुली।"

## चांदनी

९ बजे रात ...

लड़िकयाँ - ना भाई, लड़िकयाँ नहीं। वे तो युवितयाँ थीं, और थीं एक-से-एक बढ़ी-चढ़ी सुन्दरियाँ। उनकी संख्या ठीक दो दर्जन और एक थी। वे मिस मिनी के कारीगरी से सजे 'डेसिंग-रूम'—या शृङ्कार सदन— में, एक धारा में, खूबसूरती से खड़ी थीं।

पोश्चाक-हाँ माई, थी तो ज़रूर कोई पोश्चाक उनके गुल-बदन पर, मगर, वह बीसवीं सदी का पहनावा था और इस सदीं के इस पहनावे की कहानी तथा सनातनी परिधान की कथा में उतना ही अन्तर है, जितना कोट-पैण और बल्कल-बसन में, 'मरे' होटल के 'मटन' और 'असन-कन्द फल-फूल' में, 'कलियुगे किल प्रथम चरणे—श्वेत वाराह कल्पे—गौरांग राज्ये' तथा 'त्रेता युगे—राम राज्ये' में।

मगर दुर्भाग्य या सौभाग्य से, न तो आप राम-राज्य के पाठक हैं और न यह त्रेता युग की कहानी। अतः उन पचीस पञ्चदिश्यों के बीसवीं सदी के परिधान की जैसी-की-तैसी तस्वीर ही आप देखें और ढूँढें इन पिक्तयों में। क्योंकि मिस मिनी के बूसिंग रूम की चर्चा हैं—और वह, आधुनिक सम्यता के केन्द्र, इस युग की अमरावती, फ्रांन्स की राजधानी पेरिस की चळती-फिरती, हँसती-खेळती कुसुम-कुमारी हैं। साथ ही आज के ज्ञान की ज्योति से चमककर, कभी-कभी, वह त्रेता युग और राम-राज्य की निन्दा भी कर बैठती हैं। कहती हैं, अगर हमारे फ्रान्स में राम-राज्य हो, तो हम फ्रांसीसी जरूर ही, ९३ की क्रान्ति को दोहरा दें। क्योंकि पहळे तो हम 'राजा' ही नहीं चाहते और फिर राम-सा राजा— जो महारानी सीता तक को, व्यर्थ की बात के ळिये, अपने राज से निकाळ दे, अपने आधे सिंहा-

सन पर से ढकेल दे ! शि:, ना, हमें राम-राज्य और राम की जरूरत नहीं।
यह मिस मिनी कौन हैं? ऐसा सवाल यदि राम-राज्य के प्रेमी करना
चाहें, तो बड़ी खुशी से कर सकते हैं। वह उड़ी-बड़ी भूरी ऑलोंवाली,
मंगोलियन-मुखी, जुलों से फूली नहीं, तो कसी, नाटी और छोटी-सी पेरिस-रंगमञ्ज की एक विख्यात् नर्तकी हैं। हमारी प्रसिद्ध रियासत के परमेश्वर-स्वरूप महाराजाधिराज गत वर्ष जब विदेश-यात्रा के लिये गये थे, तब वहीं पेरिस में मिनी-महाराज-सम्मेलन हुआ था। एक ही दृष्टि में तो मिस मिनी ने महाराज के मोही मन को अपनी ओर मोड़ लिया था। फिर प्राइवेट सेकेटरी और दल के अन्य सरदारों के लाख मना करने पर भी उन्होंने अपने मत में तिल बराबर भी परिवर्तन नहीं किया। जवाहरात के भाव में मिस महोदया के उस मंगोली मुख को खरीदकर, महाप्रमु उन्हें सादर और सविनय अपने राज्य में ले ही आये। इसी देश की हवा में साँस लेकर, यहीं का नमक खाकर और पानी पीकर हमारे धर्मावतार की 'लिटिल् मिनी' ने राम-राज्य से नफरत करने और कोसने का अभ्यास किया है।

सच छागों को पता न होगा, पर, मिस महोदया गत चार वर्षों से हमारी रियासत की मुखश्री 'होरी' और 'होम्पेन' के विल्छोरी गिलास में ढाल-ढालकर उड़ाती जा रही हैं। प्रहले, जब वह गरमा-गरम थीं, तब, महाराज उन्हीं के योवन की आग में अपना सर्वस्व डालकर, आठोयाम, आँख और छाती सेंका करते थे। मगर, इधर कुछ दिनों से शायद मिस महोदया की योवनाग्नि पर 'अति परिचयात् अवज्ञा' की राखी छा गई है। तभी तो, आजकल, महाराज उनसे अपनी अनन्त प्रेमिकाओं के—विविध वेश-विन्यास में--सजाने का काम लेते हैं। एक तरह से, इन दिनों वह महाराज के विलास-भवन का निरीक्षिका-पद र्शोमित कर रही हैं। इस बहुत जिम्मेदार, जरूरी और कठिन कार्य के लिये उन्हें रियासत से एक हजार रुपये मासिक दक्षिणा मिलती है, और मिली है

एक फिएट कार टहलने के लिए, दो जोड़ियाँ जायका बदलने के लिए, एक बिहका महल रहने के लिए, तथा दर्जन-के-दर्जन दास-दासियों —'यू ब्लडी, ब्लैंक निगर' कहने के लिये। पहले मिस महोदया भारती दासों पर अपनी मातृ-भाषा—फ्रेंच—में गालियों की मधुर बौछार छोड़ा करती थीं, मगर, जब से उन्हें यह मालूम हुआ कि अँग्रेज़ी राज्य में रहते-रहते 'नेटियों' को अंग्रेज़ी गाली का स्वाद अधिक अच्छा लगने लगा है, तब से, वह भी उसी देव-भागा में भारतीय भृत्यों की मधुर भर्त्सना करती हैं।

खैर, अब उनके श्रंगार भवन में, एक धारा में खड़ी, पच्चीस पञ्चदियों के सामने एक बार पुनः आइये। क्योंकि मिस महोदया का साधारण परिचय तो आप पा ही गये। उन रूपवती योवनाओं के द्यारी पर, दूर से देखने से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था। पर, आप नाक न सिकोड़ें, इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि वे नग्न थीं। यदि उनके नख-शिख का वर्णन किया जाय तो उनके पैरों में चम्पई रंग के मुलायम मखमली जोड़े थे, जिन पर साने की माहक रेखायें सँवारी गई थीं। जोड़े के भीतर भी पैर नंगे नहीं थे, उनमें उसी रंग के रेशमी मोजे मोहकता को उन्मादिनी बना रहे थे। इसके अलावा उनके सर्वांग पर पाश्चात्य पोशाक की वह पतली झिल्ली थी, जिसे उधरवाले 'अण्डरवियर' कहते हैं। उस लाया-परिधान का रंग भी वहीं था। उनके दोनों हाथी-दाँतों-से हाथ स्कन्ध मूल तक और उनकी गर्दन वक्षस्थल के उस भाग तक खुली हुई थी, जो इतना मोहक होता है कि, उसके स्मरणमात्र से 'विश्वामित्र पाराशरः'-प्रभृति की कठिन समाधि भी डावाँडोल हो जाती हैं।

उस १२ गार-सदन में बिजली की अनेक छोटी-बड़ी हरी पत्तियाँ चाँदनी-सा मायामय जाल पसारे हुई थीं। उस प्रकाश में, उस क्षुद्र परिधान में, वे नवनीत कोमलांगिनियाँ अपने रूप से आप ही जलती हुई—मोम-बत्तियाँ-सी दिखाई पड़ती थीं। मोम उनका तन था, ज्योति उनका रूप था और विलायती दंग से साफ किये हुए उनके श्याम सुवर्ण केश धूम्र- की धूमिल—किन्तु उस रूप के साथ कितनी उज्ज्वल !-- रेखाओं-से थे!

\* \* \* \*

१ं१ बजे रात ...

जा अवस्था इस विख्यात वीसवीं सदी की है, ठीक वही हमारे श्रीमान, महाराजाधिराज की भी है। उनका जन्म, हमारे स्वर्गवासी महाराज
के सुशासन काल में, सन् १९०१ ई० की १ जनवरी को, रात्रि के १२
वजकर १ मिनट पर हुआ था। वह उत्साह मंगल और तान गान की—
जगमग—पिछली रात हमें खूव याद है; खूव मजे में याद है। और यह
भी याद है कि, उसी दिन इस क्रान्तिमयी, अल्ड्ड उन्मादिनी वीसवीं
सदी ने भी अपने अनोखे अस्तित्व का 'अ' देखा था। इसी से तो, कभीकभी हमारे मन में ऐसा विश्वास बढ़ने लगता है, मानों, हमारे वर्चमान
महाराज इस बीसवीं सदी ही के लिये पृथ्वी पर पघारे हो और महारानी
वीसवीं सदी प्रकटित हुई हों हमारे भानुकुलभूषण के लिए!

अ—ह !! फिर उस त्रेतायुग के भानु-कूल की याद आ गई! मिस मिनी महोदया का कहना यह हैं कि, किल्युग के लेखको — लासकर गल्म,गढ़को — में सब से बड़ी कमी यही हैं कि वे बात-बात में भानु-कुल की चर्चा चला-चलाकर इस युग के विकसित पाठकों की खोपड़ी खाली कर डालते हैं। मगर हम तो लाचार हैं उस कुल को स्मरण करने के लिए। क्योंकि हमारे मालिक महारांज उसी वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिसके एक प्रतापी राजकुमार रामचन्द्र थे—जो त्रेता युग में, नवमी तिथि मधु-मास पुनीता में बाबा तुलसी के कथनानुसार-'भक्त, भूमि, भूसुर, सुरिम, सुर-हित लागि' प्रकट हुए थे।

रामचन्द्र पिष्डित-प्रवर रावण की लङ्का की ओर भी गये थे, ऐसा हमको कुछ-कुछ स्मरण है; और वह इसलिये स्मरण है कि हमारे महाप्रभु भी एक बार लङ्का-यात्रा कर चुके हैं। अभी पिछले ही साल की तो बात है। आ—हा! आपको माल्म नहीं!! हमारे प्रचा-पाल की सीलोन-यात्रा में गत वर्ष बड़े-बड़े गुल खिले थे। दस लाख रुपये, तीन महीने के छङ्का-प्रवास में, राज्य के खजाने से उसी तरह उड़ गये, जैसे चक्रवर्ती द्वारथ के पुत्र के अनन्त वाणों से ऋषिवर 'पुलस्त के नाती' के अनन्त मस्तक उड़े थे—त्रेतायुग में।

कहा जाता है, सीलोन से चलते-चलते हमारे पृथ्वी-पति ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि हमारे राज्य के इतिहास का मुँह चमाचम हो गया। जो काम आज तक किसी भी भानु-वंशी से न बन पड़ा था, उसे हमारे क्षत्रिय पार्थिव परमेश्वर ने चुटकियों में कर दिखाया। वह अभूत-पूर्व वीरता से किसी सिंहाली मुसलमान की युवती दुहिता को 'हर' लाये हैं।

वेद-विद् रावण ने मायामयी वैदेही का हरण किया था, मगर, खाक किया था। अरे, जब भिखारी बन गये और रखवाळे ग्रद्ध-द्वारा गिरफ्तार किये जाकर जळीळ बनाये गये तभी उनकी बुद्धि का दीवाळि-यापन इतिहास पर प्रकट हो गया। ब्राह्मण जो थे रावण, इसी से वह महावीर और महापण्डित होकर भी, स्त्री-हरण-कळा को न जान सके।

इधर हमारे प्रभु ने एक दिन अपनी मोटर पर से उस सिंहालिनी को देखा और उस घटना के ठीक छत्तीस घण्टे के भीतर वह परम रूपन्वती मुसलमान-दुहिता उनके सामने थी। उन्हें रावण की तरह अपनी लक्का भी न छोड़नी पड़ी। वह अपने सुवर्ण-मण्डित होटल में आनन्द से बैठे ही रहे और उनके दल के दूसरे वीरों ने, दो 'डॉज ब्रदर्स' की सहायता से, उस लड़की के बाप के घर पर चढाई कर, उसका बरबस हरण कर लिया। जटायु—गृद्ध—सो भी वृद्ध; ताड़ गया था पण्डित रावण की बेवकू भी को। मगर उस सिंहाली मुसलमान के पास-पड़ोसी पुलिसवाल न ताक सके महाराज के 'डॉज,भाइयों' की ओर। मोटर देखी उन्होंने, जैसे जटायु ने रावण का रथ देखा था, मगर देखने के पूर्व उनके हाथ उनकी 'वर्दी' की जेबों में थे। शायद, भक्तों के हृदय की तरह, उन जेबों में भी कोई 'उज्ज्वलता' थी—मगर, 'हमारे' प्रभु की। अस्त,

उज्ज्वल-पक्ष को अपनी मुट्ठी में कर, पुलीसवालों ने कामिनी, मोटर और राजा का त्याग उसी तरह 'हाथ उठाकर' कर दिया जिस तरह महर्षि—या राजर्षि अथवा ब्रह्मर्षि—विस्वामित्र ने अपनी ही लड़की शकुन्तला का त्याग किया था।

लङ्का की उस ललना का नाम 'चाँदनी' है, ऐसा मिस मिनी के मंगोली मुख से एक दिन सुना था। साल-भर से वह चाँदनी मिस महो-दया ही के महल में, अपने परिवार से छिटकी हुई ठ० मन से चमक रही है। वह ऐसी कुछ सुधामयी, मादक और मोहिनी है कि स्वयं मिस मिनी भी उसके मयङ्क-मुख पर मोही-सी माल्म पड़ती हैं। तभी तो उन्होंने एक दिन महाराज को चाँदनी-हरण पर बधाई दी थी। कहा था, आपने दो युगों बाद ही सही, मगर खूब बदला लिया लङ्केश्वर की मूर्खता का। वेशक आप भानुवंशी हैं—धन्य हैं!

मगर, वह चाँदनी अजीज पगली हैं। साल-भर से महाराज के प्रेम-प्रस्तानों पर नफ़रत से नाक सिकोड़ रही है। वह मिनी को बहुत मानती हैं; क्योंकि मिस भी उसे बहुत मानती हैं। उनके आज्ञा या आदेशानु सार वह देशी और विदेशी नृत्यों का अभ्यास कर चुकी, कुछ-कुछ गुन-गुनाने भी लगी, मगर, मिस महाशया के महल के बाहर महाराज के सामने जाने को वह कभी तैयार ही नहीं होती। उसने कहीं से एक छुरा पा लिया है। वैसा ही छुरा, जैसे की चर्चा अक्सर कहानी कहनेवाले किया करते हैं। यदि कभी महाराज स्वयं मिनी के महल में मदहोशी में, चाँदनी से खेलने की धुन में, आ पड़ते हैं तो, वह उसी छुरी को अपनी उभरी हुई छाती पर तानकर खड़ी हो जाती है। "एक कदम भी और आगे बढ़े..." वह गरज पड़ती है—"तो इस चाँदनी को छुरे के घाट के उस पार ही पाइयेगा। ख़बरदार, जो मेरे तन को कभी हाथ लगाया! यह तन तो मेरे प्यारे 'वाहिद' का है; जो जावा में चीनी का बहुत बहा रोज़गार करते हैं। इसे वही छू सकते हैं, आप नहीं; फिर आप चाहे

राजा हों, या बादशाह।"

जब-जब बात यहाँ तक बढ़ जाती है, तब-तब मिस महोदया महाराज को सम्हालती हैं; जैसे मन्दोदरी रावण को सम्हाला करती थी। वह महा-राजा को चाँदनी के आगे ही बचन देती हैं, कि प्रभो! इस बार इस पगली को अपनी वीरता की ओर देखकर क्षमा कर दो। यह शीघ ही आपकी महिमा पहिचान लेगी, और आपकी छाती की छाँह में छूमछननन कर, छिप जायगी। अभी इसका सिन ही क्या है; अक्ल ही कितनी है!

मगर अब महाराज माननेवाले नहीं। परसों ही उन्हेंग्ने मिनी के कानों में फ़ुसफ्सा दिया है, कि चाहे जैसे भी हो, इस शारदी पूर्णिमा को वह अवश्य ही चाँदनी की सुधा लूटेंगे। अस्तु, अपने पद की प्रतिष्ठा रखने के लिये, पूर्णिमा के पूर्व ही विलास-भवन की निरीक्षिका महोदया को चाँदनी पर कोई-न-कोई जादू डाल ही देना चाहिये।

आज शारदी पूर्णिमा ही तो है, क्या आप अपने देश की इतनी-सी बात भी नहीं जानते ? महाराज का सब से सुन्दर उद्यान—वह सामने चाँदनी में देखिये—कैसा सजाया गया है। अभी हमारे नरेन्द्र अपनी 'रोल्स-राँइस' पर धूमने गये हुए हैं। वह ठीक ग्यारह बजे रात, इस उद्यान में पथारेंगे—अपने दल-बल के साथ। आज यहाँ पर मिस मिनी के 'मैनेजमेण्ट' में अनोखे-अनोखे गुल खिलेंगे। और ?—और चाँदनी आज ही लूटी जायगी।

\* \* \* \*

१ बजे रात…

९ बजे रात को, उन पचीस पञ्चदिशियों के साथ मिस मिनी जिस कमरे में थीं, यह कमरा उससे बिलकुल भिन्न है। वह ब्रेसिंग-रूम था, यह ब्राइंग-रूम है। उस समय की युवतियों के परिधान में, और इस समय के श्टंगार में भी भारी अन्तर हो गया है। इस अमीरी से आवृत्त कमरे में नवेलियाँ छः-छः के गुच्छ में बॅटकर, चार बड़ी-बड़ी, गोल, मार्युळी मेज़ों के चारों ओर बैठी खिळखिळा रही हैं।

इन चोबीस चारु-मुखियों से दूर पर वह पचीसवीं भी, एक चौकोर और पीले मारवल की मेज़ के पास, मिस मिनी के साथ बैठी हैं। उसका वेश-विन्यास अन्य चौबीसियों से कहीं भिन्न और मोहक हुआ हैं।

उन चौबीसियों के श्रक्षार में उन चीजों के अलावा, जिन्हें आप जान चुके हैं, केवल दो चीजों अब और बढ़ा दी गई हैं। आबरवाँ के, धानी रंग के, जरीदार, घुटने तक लम्बे, जहरत से ज्यादा चौड़े, आधी बाँह के कुरते, जिनकी बाँहों पर चार चार अंगुल चौड़ी अंगूरी लता लहरा रही हैं, और उनके कमर तक इलते हुए सुकेशों पर सुशोमित मालती और अशोक के धवल और सुगन्धिमय पुष्पों के मनोहर मुकुट। उन पारदर्शी-कुरतों के बाहर 'अण्डर-वियर' के भीतर कसी हुई उनकी सौन्दर्यमयी जवानी मानों फटी पड़ती हैं। उन मालती और अशोक की गल चैयों से गुथे हुए, ज्रा पाश्चात्य कला के आधार पर रचे गये मोहक मुकुटों ने तो सुन्दरियों के रूप का भाव कुल से कुल कर दिया हैं। अब व परियाँ मालूम पड़ती हैं—इन्द्र के अखाड़े की।

उस पचीसवीं को हमारे नरपित की विलास-भवन-निरीक्षिका ने 'पर्रायमन' पोशाक से सँवारा है। बिढया सुफेद रेशम का, उमरखैयाम के युगन्का कामदार पाजामा; गुलाबी रंग का, रेशम और जरी के काम का, कीमती कुरता, उस पर धानी रंग के मुलायम मखमल का चोलीनुमा जािकट, और सब के ऊपर जोिगया रंग का, उसी झीने आबरवाँ का हलके पर मुन्दर काम का इपट्टा! यद्यपि उसके माथे पर वह मालती-अशोक-मुकुट नहीं है, फिर भी वह उन सब मुकुटिनियों की महारानी माल्म पड़ती है।

वह पन्नीसवीं ही तो हमारे भानु-कूळ-भूषण-द्वारा हरिता और यौवन से भरिता सुन्दरी चाँदनी हैं। आज पहळी बार, मिस मिनी के लाख-ळाख मनाने से, महाराज के सामने वह जायगी। उन चौबीस मुकुटिनियों की महारानी की तरह । हाथ में बढ़िया बिल्लोरी सुराही, रंगीली मिद्रिरा और 'कटक' के कारीगरों का बनाया हुआ अनमोल गंगा-जमुनी गिलीस लेकर । मिस मिनी-द्वारा सिखायी, और बार-बार 'रिहर्सल' कराई गई किसी खास अदा से । चाँदनी के पीछे—सौन्दर्य-भरी उज्ज्वल और मादक लाया की तरह,—बैसे ही सुराही गिलास लेकर, दो दलों में विभक्त होकर, वे चौबीस चाँदनियाँ भी हमारे अन्नदाता के सामने चलेंगी। आज शरदपूनों है न । बड़ा मज़ा रहेगा । ऊपर चाँद, नीचे चाँद—चारो ओर चाँदनी-ही-चाँदनी चमकती फिरेगी।

"हमें वहाँ जाकर क्या करना होगा ?" यह सवाल लङ्का की ललना ने पेरिस की मँगोलमुखी मिस मिनी से, उक्त साज-शृंगार के पहरों पूर्व किया था, इसमें कोई सन्देह नहीं। उत्तर में मिस महोदया ने मधुर स्वर में मुस्कराते मुख से समझा दिया कि—''और क्या करना है, मैंने जो वर्ष भर तक तुम्हें वह 'सात बूँघटवाला नाच' सिखाया है, बार-वार 'रिहर्सल' कराया है, उसी को महाराज के सामने नाचकर दिखा देना। यदि तुम सफल हुई इस परीक्षा में, तो वस, पुरस्कार है और तुम्हारी मुक्ति का समाचार। इसे झुठ न समझना वहन! में महाराज के वादशाही मिजाज को खुब जानती हूँ। वह जरूर तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास और प्यारे की मुजाओं में!—भेज देंगे। उन्होंने मुझे वचन दिया है।"

"और बहन, तुम जानती नहीं, महाराज भानुवंशी हैं, और इस देश के उस वंश की विरदावली बहुत विशद है। ये लोग वचन देकर—खास-कर औरतों को—कभी मुकरते नहीं, चाहे महाराज दशरथ की तरह जान भले ही दे दें।"

"उस नाच में मदिरा और सुराही का भी प्रयं।ग होता है ? तो क्या महाराज को ढाल-ढालकर देना होगा ? पी लेने पर वह होश में न रहे तो ?"—चाँदनी ने शिक्कत भाव से अपनी बड़ी-बड़ी सुरमयी आँखें छकाकर, मिस मिनी से पूछा।

"तो क्या डर है बहन ? इसीलिये तो मैंने तुम्हें दूसरे वेश में सजाया है । महाराज की मदहोशी का शिकार बनेंगी वे चौबीस मुकुटनियाँ, तुम नहीं। तुम तो मजलिस की महारानी की तरह घूम-घूमकर और नाच-नाच-कर, केवल महाराज को ढालोगी, और फिर—ओहो ! मैं भूल गई थी उसको !—तुम अपना छुरा तो जरूर ही कमर में रक्लो । जब तक वह तुम्हारे पास रहेगा, तब तक तो तुम्हारा तन सुरक्षित है ही। महाराज तुम्हारे मिजाज को खूब समझ गये हैं। मेरी बात मानो ! वह तुम्हें भूल-कर भी न छेड़ेंगे। बस, नाचो आज सखी ! वह सात घूँ घटवाला पुसना 'रोमन' नाच, जरा मस्ती से चमककर।"

ं इसी समय झाँइंग-रूम के द्वार पर किसी की धीमी थपकी सुनाई पड़ी। मिनी महोदया दौड़ीं दरवांजे की ओर। वह महाराजाधिराज के प्राइवेट-सेक्रेटरी साहब थे। स्वयं यह सूचना देने आये थे कि अब रात आधी से ऊपर बीत चली, महाराज उतावले हो रहे हैं। व्यर्थ के दरबारी विदा कर दिये गये। अब केवल चुने चन्द रह गये हैं। उद्यान में चारों ओर शरद-पूर्णिमा की चाँदनी छा गई है। महाराज व्यप्र हैं। वह अपनी चारों ओर सिंहल के उस मुसलमान के घर की 'चाँदनी' की छाया चाहते हैं।

मिस मिनी ने मोहकता से सेकेटरी के कान से अपने रँगे होठ सटा-कर और दुढ्ढी से उसके कपोल पर सिहर की एक रेखा खींचकर कहा— "आप चलें महोदय! हम अब हाजिर ही होती हैं। ज़रा उन छोक-रियों को शरवत के बहाने वह खास नशा भी पिला दूँ—जिसमें ऐन मौके पर कोई पगली आपके उस नंगे देवता की पत्नी के चरित्र का पाठ न करने लगे—जिसका नाम मुझे इस वक्त भूल रहा है।"

\* \* \* \*

३ वजे रातः

त्रेता युग में 'मघवा महामलीन' माना जाता था, इसके हमारे पास पोथों प्रमाण हैं। वह विशेष व्यक्तियों की विशेषताओं की वृद्धि से विकल हो उठता था और उसके साथ-ही-साथ उसका इन्द्रासन भी, कश्चर कें कोमल कलेजे की तरह, कॉपने लगता था। माल्म नहीं हमें, वह नेती-वाला मर गया था, या अभी तक अमर-का-अमर ही है। मगर, मर ही गया होगा बेचारा। अनुमान तो यही अठकल लगाता है। क्योंकि यिद वह अभी तक सहस्र-लोचन होता, तो, हमारे श्रूर-शिर-मुकुटमणि, मिहमामय महाराज की विलास-विभूति की विशेपताएँ अवश्य ही देख लेता। इन्हें देखकर भला वह अपने-आपे में रह सकता था? असम्भव! कदापि नहीं। ये कुन्दरियाँ, ये कुविधा से चुनी हुई राज्योद्यान की पुष्प-परियाँ, ये गिलास और ये सुराहियाँ,—यह शराबों की रंगिवरंगता! अरे, अरे—इन्हें यदि वह महामलीन मचवा देख पाता, तों, अपनी ही छाती पर वज्र मारकर रह जाता। यही मिस मिनी का भी मत है। पर मुनिये तो, आप 'मधवा' के माने जानते हैं है हमने तो मुना है, कि 'मधवा' का अर्थ 'विडाँजा' है।

शारदी पूर्णिमा को जिसकी आँखों के सामने चाँदनी की लूट हुई, बिल्क उस लूट को अधिक से-अधिक मादक और आकर्षक बनाने का जो सब से प्रधान उत्तरदायी है, वह उस पुराने मध्या का मशहूर मित्र है। उसका नाम चन्द्रमा है। वही तो ऋषि गौतम की रूपमयी अहल्या के बण्टादार के समय मध्या के साथ था। वही तो द्विज-राज कहा जाता है। वही तो मयङ्क-मौलि के माथे पर चढ़ा रहता है। मिस मिनी ने अपने हिन्दू खानसामा की आठ आनेवाली स-क्षेपक-रामायण से उसकी कहानी दुनी है। वह बहुत हँसती रहीं, चन्द्रमा के ऊँचे पद और नीचे कर्मों पर। उनका कहना है कि जब सीता के लिये रावण, हौपदी के लिये कौरव, और किस-किसको अपमानित करने के अपराध में अवतारों-द्वारा कौन-कौन मारे ही गये, तब यह द्विज-राज अब तक क्यों जीता है ? इसका कुफेद और कलङ्कित शिर क्यों नहीं आकाश के कन्धे पर से काट फैंका गया ? तिस पर तो मिस महादया यह नहीं जानतीं कि वह

चृहरुम्भित की पत्नी तारा का पित भी है-'गुरु-तियगामी' भी है। यदि उन्हें यह बात माल्स्म होती, तो वह अवश्य ही, भाव से मुस्करा-मुस्करा-कर, किसी हिन्दू सरदार या स्वयं श्रीमान् के सामने, चन्द्रमा पर लाख-लाख फब्तियाँ कसतीं।

शारदी पूर्णिमा को, शराव, हुराही और गिलास लिथे, चौबीस सुन्द-रियों के आगे तथा मिस मिनी के पीछे, जब चाँदनी महाराजाधिराज के सामने आई, उस समय उस उद्यान में चारों ओर सुफैदी-ही-कुफैदी छाई हुई थी। उद्यान और चौबीस चुने हुए हिन्दू-मुसलमान समवयस्क सरदारों के बीच में हमारे भानु-कुल-भूषण और उनके प्राइवेट-सेकेटरी महोदय फैद मारवल के चौकोर चबूतरे पर बैठे हुरा-मुन्दरी का सेवन कर रहे थे। उसी समय तो मिस मिनी के आदेशानुसार वे पचीसो पञ्च-दिशयाँ—न-जाने कौन-सा पीने और ढालने का गाना गान्य कर—वह यद्मुत पश्चिमी नाच नाचने लगी। उनमें सब से आगे, जोगिया हुपद्दा ओढ़, लक्का की वह मुसल्मान लड़की 'सात घूँघटवाला' परम मोहक और उन्मादक नाच नाच रही थी।

महाराज ने देखा, मिस मिनी के मंगोली मुख की ओर, और, मिस के मुख ने मुस्कराकर कुछ इशारा किया, उन चौबीस युवितयों की ओर, जो मुकुट पहनकर चाँदनी के पीछे मदहोश-सी थिरक रही थीं। उनमें से दो, नाचती-नाचती, और हराही-मिलास सम्हालती हुईं, हमारे प्रमु की ओर बढीं। पास पहुँचकर, ढालकर, दोनों ओर से उन्होंने महाराज को मिदरा की मस्ती से महका दिया। उनके हाथ के गिलास खाली कर, महाराज ने उन्हें अपनी दोनों ओर बैठा लिया। वह उनके इस या उस मोहक अंग से खेलने लगे। उस समय उनके आगे लक्का की चाँदनी तो सात बूँघट का नाच नाच रही थी, और ऊपर की ज्योत्स्ना बिल्कुल नंगी खडी मुस्करा रही थी।

थोड़ी देर तक महाराज उन युवितयों से खेलते रहे, बाजे बजते रहे,

और नाच होता रहा। इसके बाद उन्हों ने पुकारा—''कल्याण्र्ल्स्ंह! नाहर सिंह!" उक्त नाम के सरद्वार श्रीमान् के सामने आकर कर-बद्ध, मगर नशे में झमते हुये, खड़े हो गये। हमारे उदार प्रभु ने उन दोनों युवतियों को उन सरदारों के हवाले किया—''अब इनसे तुम खेलों!" इसी धवल चाँदनी में, मदहोश सरदारों ने अपने-अपने हिस्से की सुन्दरी को गोद में उठा लिया!

तीन बजे रात तक यही सिल्सिला जारी रहा । दो-दो कर, वे मुन्द-रियाँ पहले हमारे प्रभु के सामने आतीं, उनके आगे अपना योवन और सुराही उँडेलतीं—और फिर, किसी 'सिंह' या 'खाँ' की गोद में ढालते-ढालते बेहोश हो जातीं। धीरे-धीरे चौबीसों सुन्दरियाँ एक-एक सरदार की बगल में हो गईं—और मिस मिनी महोदया प्राइवेट सेक्रेटरी के पास। अब महाराज अकेले रह गये समते, और चाँदनी रह गई अकेली नाचती, वह सात धूँवटवाला नाच । अब प्रभु उसे अपने पास देखने के लिये व्या हो उठे।

मिस मिनी ने, सेक्नेटरी के कपोल से अपना मंगोली-मुख सटाकर, चाँदनी की आर कुछ इशारा किया। वह नाचती-नाचती ठिठकी एक बार—मगर फिर, तुरन्त ही अपने को सँभालकर, अपनी कमर की रब, जिटत पेटी और छुरे की ओर निहारकर, बढी महाराज की ओर—ढालने के लिए। उसे अपनी ओर आते देख, महाराज उत्तेजित होकर खड़े हो गये। उनकी बड़ी-बड़ी आँखें नशे की गर्मी से लाल हो रही थीं।

चाँदनी ने ढालकर सुरा-पात्र, नीची आँखो से, महाराज की ओर बढ़ाया—मगर, अब वह पागल थे। उन्होंने उसके हाथ से गिलास छीनकर, जोर से, एक ओर फेंक मारा, और लङ्का की उस मुसलमानिन को बरवस खींचकर अपनी गोद में ले लिया!

मगर, महाराज की बलिष्ठ भुजाओं में फँस जाने पर भी, चाँदनी असावधान नहीं थी। उसने घटना का रुख देखते ही हाथ की सुराही फ़ेंककर, 🍂 को सँभाल लिया था। इसी से तो महाराज की मदान्धता के पूर्व ही उसने अपनी उमरी हुई छाती पर छुरे का एक भरपूर बार किया!

पर यह क्या ! वह टूटकर दो टुकड़े हो गया ? क्या वह चाँदनी का असली फीलादी रक्षक नहीं था ? सब-के-सब इस घटना पर खिलखिला-कर हँसने लगे। सबकी नज़र एक साथ ही, मिस मिनी के मंगोली मुख पर जाकर आश्चर्य से लिटक गई। याने, यह तुम्हारी ही माया की महिमा है, मिस महोदया!

अब भानुकुल भूषण अपना सारा बल लगाकर उसको वश में करने की चेष्टा करने लगे, मगर वह पगली काबू में आई ही नहीं; बरावर उनके कठोर पंजे से छूटने की चेष्टा करती रही, और रो-रोकर दोहाई देती रही । महाराज, मुझे बेइज्जत न करो ! क्योंकि यह तन मेरे प्यारे वाहिद का है । वह मेरे बचपन के सखा और जवानी के मालिक हैं । जावा में चीनी का बहुत बड़ा रोजगार करते हैं । मुझे छोड़ दो—बख्श दो —ग्रीबपरवर ! में आपकी बेटी और बहन हूँ ।

मगर, महाराज तो होश में थे ही नहीं। वह वरावर उस सिंहिलिनी से हाथा-पाई करते रहे, उत्तेजित हो-होकर। पर वह वश में आती ही नहीं थी। इसी बीच में प्रभु ने एक बार उसके न-जाने किस अंग को धोखे से, चूम लिया। बस, फिर क्या था! वह चौँदनी तो आग हो उठी। वह भूल गई अपनी अवलता, और हमारे प्रजापाल की प्रवलता को ! "मुअर के बच्चे हत्यारे! शैतान!" कहकर उसने तावड़तोड़ कई तमाचे महाराज के मिद्रा से लाल-लाल गालों पर जड़ दिये। ओह! वह सिंहिटिनी क्या थी, पूरी सिंहनी थी! एक बार सारी मजलिस सब हो गई!

एक क्षण और—और घड़-घड़-घड़ ! पिस्टल की आवाज़ से सारा उद्यान गड़गड़ा उठा। उत्तेजित भानुकुल भूषण ने चाँदनी की उमरी हुई छाती में गोली मार दी ! वह जहाँ-की नहाँ विखरकर भूमिल हो गई। \*

\*

सात घूँघटों के नाच के पुरस्कार-रूप में हमारे पर ने जर-स्वरूप प्रध्वी-पति ने चाँदनी को मुक्त कर दिया। मिस मिनी ने ट्रीक ही कहा था। भानुवंशियों की विरदावली बहुत विशद है। वह वचन देकर कभी मुकरते नहीं।